### श्रीरणवीरप्रकाश.

### ॥ त्रथरोहिणीनक्षत्रमाह ॥

सूर्यवुध शानिवारे दिन १० त्र्यन्यवारे दिन १ प्रजापितदैवता माषसंख्यकाहिरण्मयंरुत्वा कुंकुमक-दंवपुष्षं सर्षपधूपः घृतक्षीरोदनं नैवदं घृतमधुमुखदेयं हिरय्णागर्भ इतिमंत्रेणसंपूज्य त्र्यामल्यासिद्धोमः त्र्रष्टोत्तरशतगायत्र्या हिरण्यदानं सप्तवीहिमिश्रपिष्टस्यश्वानमूर्तिकारयेत् वीहिमधुमुखदेयं रोगंनाश्चयति-

### ॥ त्रथमृगारीरानक्षत्रमाह ॥

सोमगुरुवासरे दिन ११ त्र्रन्यवारे दिन ७ सोमोदेवता रजत्तमयंसोमंछत्वा कुमुदपुष्यं दशांगधूपः पायसंनैवेदां सघृतंदुग्धंमुखेदेयं हिरणमांसंवा डोंस्वाहा इमंदेवा इतिमंत्रेण १०८ जयंतिमूळंकरेव-ध्वागोवत्सदानं हिरण्यंवा पिष्टस्यश्वानमूर्ति त्र्रथवाशृगाळमूर्तिकत्वा दिधभक्तमुखेदेयं रोगंनाशयति-

## ॥ त्रथत्राद्रिक्षत्रमाह ॥

भौमगुक्रवारे संदेहेनजीवित त्र्रन्यवारेदिन ७ रुद्रोदेवता हिरण्मयंख्या कनकपुष्यं त्र्रगरधूपः पायसंनै-वेद्यं समांसमुखेदत्वा जोंस्वाहा नमःशंभवायेतिमंत्रेणसंपूज्य १०८ घृताक्षतमधुहोमः त्र्रश्वगंधामूलंकरे-वध्वा त्र्रजादानं पिष्टस्यश्वानंख्या माषमुद्रमुखेदेयं रोगंनाशयति. ६

## ॥ त्रथपुनर्वसुनक्षत्रमाह ॥

सोमवारेदिन ५ त्र्यन्यवारेदिन ७ त्र्यदितिदेवता हिरण्मयंख्त्वा विल्वपुष्पं चंदनधूपः गुडनैवेद्यं डोंस्वाहा त्र्यदितीतिमंत्रेणसंपूज्य घृत मधु तंडुलहोमः गायत्र्याःजप १०८ त्र्यकंमूलंकरेवध्वा धे-ुदानं पिष्टस्यमार्जारीखत्वा मधुमुखेदेयं मार्जारीजलेनिक्षिप्प ततःश्रेयंभवति ७

### ॥ ऋथतिष्यनक्षत्रमाह ॥

वुधवारेदिन ७ त्र्यन्यवारेदिन ११ वृहस्पतिर्देवता हिरण्मयंगुरुक्त्वा मरुवकपुष्पं खदिरधूप खं-डवर्तिकानैवेद्यं सघृतंमुखेदेयं उांस्वाहा वृहस्पतेरितिमंत्रेणसंपूज्य पायसंघृतहोमः गायत्र्या १०८ ज-पः मंदारमूलंकरेवध्वा त्र्यश्वदानं धेनुदानंवापिष्टकस्यकाकमूर्तिकारयेत् दाधिभक्तंमुखेदेयं रोगंनाशयति

### ॥ त्रथष्लेषानक्षत्रमाह ॥

सोमग्नुकवारेनजीवति त्र्यन्यबारेदिन १९ सर्पोदेवता मापमितहिरण्मयंकृत्वा त्र्यगस्यपुष्पं घृतगु-डधूपःघृतोदननेबेद्यं मधुक्षीरयुतनेबेद्यं मुखेदेयं जोनमोस्तुसर्पेभ्यइतिमंत्रेणसंपूज्य वटपत्रघृतधान्यहोमःगा यज्या १०८ जपःपटोळमूळंकरेवध्वारकवस्त्रदानं पिष्टस्यवाराहंवामार्जारंकृत्वा घृतंमुखेदेयं रोगंनाशयति-

#### श्रीरणवीरप्रकाश

#### ॥ त्रथमघानक्षत्रमाह ॥

त्र्यादिस्यशनिवारे दिन ९ त्र्यन्यवारेनजीवित पितरोदेवता हिरण्मयीपितृमूर्तिकृत्वा चंपकपुष्पं गुग्गुलुधूपः घृतपक्षात्रंनैवेदां दिधभक्तमुखेदेयं मधुतिलंबा डोंह्रींस्वाहा डोंउदीरितामितिमंत्रेणसंपूज्य तिलतंडुलघृतहो मःगायत्र्या १०८ जपःभृंगराजमूलंकरेवध्वापटवस्त्रदानंस्वेतितिलदानं पिष्टस्यवाराहमूर्तीकृत्वा दिधभक्तमु- खेदेयं रोगंनाशयति १०॥

# ॥ त्रथपूर्वाफाल्गुणीनक्षत्रमाह ॥

सोमगुरुवारे दिन ११ त्र्यन्यवारेदिन १९ भर्गोदेवता हिरण्मयंभगंकृत्वा करवारपुष्पं तिलधूपःशर्कराने वेद्यं मध्वपूपिकानैवेद्यं सुगंधपुष्पंवा डॉर्क्कीस्वाहा भगःप्राणतरेतिसंपूज्य जपामापघृतहोमःगायज्या १०८ जपः कंटकारिमूलंकरेवध्वा त्र्रश्वदानं पिष्टस्यवाराहमूर्तिकृत्वा सुगंधंमुखेदेयं रोगंनाशयति ॥ ११ ॥

### ॥ त्रथउत्तराफालगुणीनक्षत्रे ॥

भौमगुक्रवासरोदिन ॥ २० ॥ त्र्रान्यवारेदिन ॥ २५ ॥ त्र्रायमादेवता हिरण्मयंकत्वा रक्तंपुष्पं गुग्गुलुवूपः माषभक्तयुक्तं ज्ञाकनैवेदां जोंन्हींस्वाहा त्र्रायमणंवृहस्पतिसंपूज्य कुंकुममधुगुग्गुलुहोमः गायज्ञ्या॥ १०८॥ज पःपठोलमूलंकरेवध्वा सप्तवीहिदानं धेनुदानंवा पिष्टस्यगोमूर्तिकत्वा त्र्रारष्टज्ञाकंमुखेदेयं रोगंनाज्ञयति ॥ ११

### ॥ ऋथहस्तनक्षत्रमाह ॥

शनिराविवुधवारेदिन ॥ २५ ॥ त्र्यन्यवारेनजीवति सवितादेवता हिरण्मयंकृत्वा रक्तकरवीरपुष्पं सक्वकी-निर्यासधूपः दुष्ध खंड घृतगुडनेवेदां मुखेदेयंउोंसोंस्वाहा उदुत्यमितिमंत्रेणसंपूज्य तंडुलदिधघृतहोमः गाय ज्या॥ १०८॥ जपःजातिमूलंकरेवध्वा रक्तवस्त्रदानं धेनुंवा पिष्टस्यमहिषमूर्तिकृत्वा दुग्धोदनंमुखेदेयं रोगंना-शयित

### ॥ चित्रानक्षत्रमाह॥

सोमगुरुवारेदिन १० त्र्यन्यवारेदिन २५ त्वष्ट्रादेवता हिरण्मयंकत्वा यूथिकापुष्यंयंथिपणिधूपः घृतमो-दकनैवेद्यंधान्यतिलयुतंमुखेदेयं उत्तिकाहा हिरण्मयमंत्रेणसंपूज्य चित्रकसमिद्धोमः चित्रोदनंवा गायज्ञ्या-१०८ जपः मर्वामूलंकरेवध्वा कांस्यपात्रदानं गोदानंवा पिष्टस्यव्याघ्रमूर्तिकत्वा मुखेसुगंधिपुष्पंदेयं रो-गंनाशयति

### ॥ ऋथस्वातीनक्षत्रमाह ॥

ज्ञानिरिववुधवारेदिन ॥ २७ ॥ त्र्यन्यवारेदिन ॥ ६० ॥ वायुदेवता हिरण्मयंकत्वा दमनपुष्पं नखागुरुधूपः दध्योदननैवेद्यं पुष्पभक्तमुखेदेयं एणमांसंवाडोंस्वाहा त्र्यन्योनिद्युहिरितिमंत्रेणसंपूज्य यवभक्तहोमःगायत्र्या ॥ १०८ ॥ जपःजातिमूलंकरेवध्वा छत्रदानंधेनुदानंवा कांस्यपात्रदानं पिष्टस्याऽ श्वमूर्तिकत्वा मृगमांसं-मुखेदेयं रोगंनाज्ञयति ॥ १५ ॥

#### ॥ त्रथविशाखानक्षत्रमाह ॥

रिवभौमवारेमहताकष्टेनजीवित त्र्प्रन्यवारे ॥ ६० ॥ इंद्राग्निर्देवतातयोः प्रतिमाहिरणमयींकत्वा देवदारुधूपः घृतोदनंनेवेद्यं दुग्धगुडोदनमुखेदेयं डोंधांस्वाहा इंद्राग्निरितिमंत्रेणसंपूज्य तिलघृतपयोदनहोमः गायत्रया ॥ १०८ ॥ जपःगुंजामूलंकरेवध्वा ताम्रपात्रदानं गोवृषदानं पिष्टस्यश्वानमूर्तिकत्वा व्याघ्रवामृगमांसंमुखे देयं रोगंनाद्याति ॥ १६ ॥

#### ॥ त्रथत्रनुराधानक्षत्रमाह ॥

वुधावारेदिन ॥ ४ ॥ त्र्यन्यवारेदिन ॥ १० ॥ मैत्रोदेवता हिरण्मयंकृत्वा पद्मपुष्पं चंदनधूपःतिलतंडुलक-द्यारंनैवेद्यं कुलत्थंमुखेदेयं स्वर्णकदंवंवा डोंश्रींस्वाहा देवसवितोरितिमंत्रेणसंपूज्य स्वर्णकदंवंसघृतंजुहुयात् मांसभक्तंवा गायत्र्या ॥ १०८ ॥ जपःसुगंधादिदानं पिष्टस्यमृगंकृत्वा त्र्रश्वंवा कुलत्थंमुखेदेयं रोगंना-द्याति ॥ १० ॥

### ॥ त्रथज्येष्टानक्षत्रमाह ॥

गुरुशुक्रवारेदिन ॥ १५ ॥ त्र्यन्यवारेदिन ॥ ११ ॥ इंद्रोदेवता हिरण्मयंकरवा कर्णिकारपुष्पं कर्पूरधूपः चित्रोदनंनैवेदां तिलंमुखेदेयं रक्तमांसंवा डोंन्हींस्वाहा इंद्रायत्वेतिमंत्रेणसंपूज्य यवतिलघृतहोमः गायत्र्या ॥ १०८ ॥ जपः त्र्यपामार्गमूलंकरेवध्वा स्वेतवस्त्रदानं त्र्यश्वदानं नानाफलकनकदानं पिष्टस्यवाराहमूर्ति करवा कुल्रत्थंमुखेदेयं गंधर्वमूर्तिश्वानमूर्तिवाकरवा रोगंनाद्ययति ॥ १८ ॥

#### ॥ त्रथमूलानक्षत्रमाह ॥

शनिरविभौमवासरेदिन ॰ महताकष्टेनजीवित त्र्यन्यवारेनजीवित हिरण्मयंनैर्ऋर्तिकृत्वा रुष्णराजीवपुष्पं-मेषस्यशृंगधूपः शशकमांसं पौलिकानैवेदां शूरणकंदंमुखेदेयं उोंस्वाहा त्र्यशुंन्वंतिमितिमंत्रेणसंपूज्य विल्व-पत्रफ़लकंदहोमः गायत्र्या १०८ जपःमंदारमूलंकरेवध्वा पीतवस्त्रदानं यवगोधूम घृत होमं वा नानाफ लस-हितरजतदानंपिष्टस्यगंधर्वमूर्तिकृत्वावाश्वानमूर्तिवचामुखेदेयं क्केशनाशयित ॥ १९ ॥

#### श्रीरणवीरप्रकाश.

# ॥ त्रथपूर्वाषाढानक्षत्रमाह ॥

सोमवासरेदिन ॥ ५ ॥ त्र्यन्यवासरेदिन ॥ ३ ॥ हिरण्मयंवरुणं रुत्वा तृणपुष्पं मनः दिलाधूपःघृतमो-दकंनैवेद्यं तन्त्रमुखेदेयं ठोंक्ठींस्वाहा इमम्मेवरुणेतिसंपूज्य रक्तसालिविल्वपत्रघृतहोमः गायत्र्या॥ १०८॥ जपः कासमूलंकरेवध्वा रुक्मदानं शुश्रवस्त्रसहित दुग्धघटीदानं पिष्टस्यगंधर्वमूर्तिरुत्वा कूर्मवा वचामुखेदेयं रोगंनाद्याति ॥ २० ॥

#### ॥ त्रथउतरानक्षत्रमाह ॥

सोमवुधवारेदिन ३० त्र्यन्यवारेदिन २० हिरण्मयंविश्वेदेवमूर्तिरुत्वा पंचवर्णपुष्पं केशवालधूपः पंच-प्रकारनेवेद्यं तिलशकरामुखेदेयं उारवाहा विष्णुरितिमंत्रेणसंपूज्य रक्तशालितिलघृतहोमःगोदुग्धघृतहोमः गायत्र्या १०८ जपः प्रवालंकनकंरजतंदद्यात् कपीसमूलंकरेवध्वा पिष्टस्यकुलीरमूर्तिरुत्वा चामरमूर्तिवचा-मुखेदेयं रोगंनाशयति ॥ २१ ॥

#### ॥ त्रथश्रवणनक्षत्रमाह ॥

प्रथमपादेदिन ६० दितीयपादे ७ तृतीयपादे २४ चतुर्थपादेदिन १६ जातिपुष्पं दशांगयूपः घृतक्षीर-शर्करालडुकनैवेदं रक्ततंडुलहोमः इदंविष्णुरीतिहिरण्मयंविश्वेदेवंसंपूज्य गोदुग्धधृततंडुलरक्तचंदनहोमः गायञ्या १०८ जपःपीतवस्त्रदानं पिष्टस्यपुतलींक्ट्य्य्येक्याकंमुखेदेयं रोगंनाशयति पुतलीजलमध्येप्रक्षिप्य-॥ रोगंनाशयति ॥ २२ ॥

#### ॥ ऋथधानिष्ठानक्षत्रमःह ॥

सोमवुधवारेदिन २५ त्र्यन्यवारे १५ हिरण्मयं वसुमूर्तिकत्वा पद्मपुष्पं घृतगुग्गुलुथूपःघृतपूरिका नैवेदा-भक्तमुखेदेयं डोंफट्स्वहा पुनस्त्वादित्येतिसंपूज्य न्ययोधोदुंवराश्वत्थसमिधः मापभक्ततिलहामेःगायज्ञ्या जपः १०८ भृंगराजमूलंकरेवध्वा वृषभदानंवस्त्रंच पिष्टस्यकुर्कुटंगृहीत्वा पर्पटंमुखेदेयं क्केशंनाशयति २३

### ॥ ऋथशतभिषानक्षत्रमाह ॥

गुरुशुक्रवारेदिन १० त्र्यन्यवारेदिन ११ हिरण्मयंवरुणंरुत्वा जलजपुष्पं गुडधूपः वटुकनैवेद्यं तिलंमुखे देयं उाहःश्वाहा इमंवरुणेतिसंपूज्य घृतजलपुष्पहोमः गायज्या १०८ पद्ममूलंकरेवध्वा पंचरत्नरक्त-चंदनकनकदानंवा पिष्टस्यसर्पारुतिरुत्वा उष्ट्रऋश्वंवा नागरंमुखेदेयं रोगंनाज्ञयति ॥ २४॥

# ॥ ऋथपूर्वाभाद्रपदानक्षत्रमाह ॥

भौमशनिरिववारे रुष्ट्रेण जीवित त्र्रन्यवारे दिन १५ त्र्रजैकपाद हिरण्मयंरुत्वा श्वेतार्कपुष्पं सर्वीषि-धूपः दृथ्योदनंनैवेद्यं कुलुत्थसालीमुखदेयं उोंह्रींस्वाहा समुद्रोासीविश्वव्यचा इतिसंपूज्य सप्तव्रीहिपृषदा-ज्येनहोमः दुग्धेनसहकुष्मांडोखंडेवा गायत्र्या १०८ भृंगराजमूलंकरेवध्वा घृतपात्रदानं सुवर्णतंडुलदानं-तिलिपिष्टस्यत्रश्वंरुत्वा कुलत्थंमुखंदेयं रोगंनाशयति॥ २५॥

#### ॥ ऋउथत्तराभाद्रपदानक्षत्रमाह ॥

भोमतुबवारे दिन ८ त्र्यन्यदिन ८ हिरण्मेयंरुद्रंकत्वा कमलपुष्पं करपूरकस्तूरीधूपः घृतिनेवपत्रंवा घृतप-कान्नेनैवेद्यं पर्पटितलंमुखेदेयं उांहींस्वाहा समुद्रोनभस्वान्नितिसपूज्य त्र्यकंपुष्पं त्र्यकंसामिद्धन्त्राज्यहोमः गायत्र्या १०८ त्र्यश्वत्थमूलंकरेवध्वा गुडपात्रं छागदानं पिष्टस्यगोमूर्तिकत्वा कर्पूरंमुखेदेयं रोगंन।शयित ६

### ॥ अथरेवतीनक्षत्रमाह् ॥

मंगलवुधशुक्रवारेदिन ११ त्र्रान्येदिन २५ हिरण्मयं विष्णुंकत्वा मंदारपृष्पं गुग्गुलुवूपः तिलमोदकनैवेदं गुड शष्कुलीमुखेदेयं डोंद्रींस्वाहा हंसःशुचिषदितिसंपूज्य घृतसिहत विल्वपत्रहोमः त्र्रश्वत्थमूलंकरेवध्वागा-यत्र्या १०८तिलपात्रदानं पिष्टस्यगजाकातिंकत्वात्र्र्यखंडितफलंमुखेदेयंरोगंनाश्चयतिसर्वत्रकांचनवात्र्रश्वंदद्या-त्रमीनाकृतिपुतलींकत्वा सर्वेषांनक्षत्राणांत्र्रष्टोत्तरशतमाहुतयःत्र्राज्यहोमः इतिश्रीव्यासदेवोक्तनक्षत्रात्पत्तिरोग-शांनिविधःसमाप्ता इतिश्रीचिकित्सासंग्रहेश्रीरणवीरत्रकासभाषयांकष्टावलीविधानवर्ननंनामषष्टोऽधिकारः ६

# ॥ त्रथत्रानुक्रामिकालिरूयते ॥

॥ दोहरा ॥ त्रमुक्तमिकारोगनकहीं जिहिविधिकायप्रकार सिरथोत्र्यादिपछानले त्र्यंतप्रमानविचार याग्रंथिहमोचारखंड सिरत्र्यादिककरलीन ज्वरथोंदुतियप्रमाण लपत्र्यतीसारत्रेचीन चौथौभागविचारले स्त्रीरोगनसोंचाय त्र्रेसेक्रमयाग्रंथमहिधरचोदेखवरकाय प्रथमभागत्र्यनुक्रमणिकासुनलीजे चितधार जैसेरितयाग्रंथमहिप्रगटकीनविस्तार ॥ दोहरा ॥ राजसमाजवर्णनप्रथमपुनशारीरककींन सर्वप्रमांनकायाप्रघटचिन्हसमस्तप्रवीन ॥ चौपई ॥ ऋतुचर्याप्रमांणऋतुसोय त्र्याहारव्यवहारकतिहित्रजोय जलविधिदिनचर्यासुवखांन निसिचर्याषटवर्णप्रमांन फुनलक्षणप्रकतीहिविचार वातिपत्रजोतीनविकार चौथैरागप्रगटतहैजोय तिहक्रमवेगचर्नुदशसोय उदितपरीक्ष्याफुनिहप्रमांन नाडीनेत्रमुखिनव्हाजांन मूत्रपरिक्यारोगफुनस्वप्र दूतपरीक्ष्याग्रौरवरशकुन साध्यत्र्यसाध्यत्र्यरुकालज्ञान चतुर्थत्र्यधिकारमहियाहिप्रमांन पंचममैग्रौपधिहिविचार देशिहिकालत्र्यवस्थाचार त्र्यर्थकर्मत्र्यग्रीवलकह्यो युक्तायुक्तविचारसुभलह्यो स्नेहपानस्वेदविधिजानवमनविरचनविस्तिपछांन धूम्पपानत्र्यरुक्षिरछुडावनत्रेदोपनमोजोहितकारनष्टमप्रथमहितोउपदेशरोगप्रमा-

णतोल्रश्नादेस पादचिकित्साचारप्रकार कष्टावलीफुनरोग उचार श्रादिमाहिशिररोग उचारों नेश्रयहकर्णना-कमुखधारों गलगंडगंडमालाफुनिजान श्ररवुदश्ररुस्वरमेदपछान छर्दश्ररोचिक उरयहकद्यो मूर्छातृष्णा-दाहफुनल्ह्यो मदास्ययरोग उन्मादश्ररुमिर्गी हिचकीरवासकासरुजवर्गी राजरोगफुनकीनवषांन इहश्रधिकारप्रथमश्रुतमान दितीयभागमोकीन उचार ज्वरादिकसन्निहिपातिचार उदरहद्रोगश्रजीरणशूल गुल्म उदावर्तश्रमाहसमतूल श्रामवातवातव्याधिप्रमांन पित्तरक्तकफव्याधिप्रधांन श्रम्लिपत्तशीतिपत्रश्ररुकुष्ट-विसर्पपांडुजोकामलिशृष्ट शोथमेदश्ररुविद्रधीरोग वणविर्रफोटस्नायुसंजोग मसूरिकाशीतलश्ररुक्षरुट-विसर्पपांडुजोकामलिशृष्ट शोथमेदश्ररुविद्रधीरोग वणविर्रफोटस्नायुसंजोग मसूरिकाशीतलश्ररुक्षरुट-विसर्पपांचे होगित्रश्रर्वे भगदरमूत्रक छ्रसमदश्चे मूत्रधातश्ररमरीप्रमेह उपदंशशूकि भगतिजोभागप्रमांन श्रितीसारसंग्रहणीत्रश्चे भगदरमूत्रक छ्रसमदश्चे मूत्रधातश्ररमरीप्रमेह उपदंशशूकिफरंगसुपेह श्रंडवृद्धी उरुर्थभफुनकह्यो क्षुदरोगत्रप्रश्लोपदल-ह्यो एतेरोगतृतीयश्रुतजान श्रागेचतुर्थभागपरमान इस्त्रीरोगकेसर्वप्रकार वालरोगफुनजानविचार विष श्ररुवाजीकर्णसुकह्यो पाकश्रकनानाविधलह्यो.

#### ॥ त्रथगणाध्यायनिरूपणं प्रथमलोधादिगणकथनं ॥

चौपै लोध्रहयत्र्यरमुत्थरजोय ऐलावालुच्छलीराहोय त्रशोकत्र्यवरजोवालाजान कदंवजिगिनीकाइम-रिमांन वसुस्रवातिसमाहिरलाय लोध्रादीगणदियोवताय कफत्र्यरुमेदहरेगणजोई स्तंभत्रवरवलकरहेसोई-पानदोषतिसहर्ताजांनो विषहर्तातुमताहिपच्छांनो इतिलोधादिगणः ॥

#### ॥ त्रथत्रकांदिगणकथनं ॥

चौपै त्र्यकंत्र्यलकंकरंजुजांनो नागदंतिपुनरास्नामांनो मयूरकभार्गीलवणहेजोय इंदुपुष्पीपुनदंतीहोय तापसदुमजुद्रवंतीजेऊ दयामातृवृतीजांनोतेऊ तिक्तकसप्तलाद्यांखिनीजांन श्वेताराजवृक्षपुनमांन कंपिल्लक-रंजदूसराजोई हेमक्षीरीपुनजांनोसोई त्र्यकांदिगणजाकोजांन उदावर्त्तरजहर्त्तामांन उदरत्र्यनाहजुगुल्मविनादान विषरजकातुमजानोनासन इतित्र्यकांदिगणः ॥

#### ॥ ऋथजीवनीयगणकथनं ॥

चौपै जीवंतीमाषपर्णीजांन मुद्रपर्णीकाकोलीमान क्षीरकाकोलीजीवकजोय त्र्यवरऋषभपुनजानोसो-य मेदामहामेदाजमुलठी यहवम्तुसभकरोइकठी जीवनीगणितसनामहिजान सर्वरोगहर्जातिसमान इति-जीवनीयगणः ॥

### ॥ त्रथपिप्पल्यादिगणकथनं ॥

चौपै पिष्पलीत्र्यवरजुजानोचित्रा वासावर्चजुप्रंथिकिमित्रा सुरसामुत्थरभार्गामेल महांनिवपुनमूर्वाठेल पाठाजीरकसर्षपपाय तिकाहिंगुविडंगरलाय पिष्पल्यादिगणतुमजानो छेष्मवातहरतातिसमानो इतिपिष्पल्यादिगणः ॥

#### श्रीरणवीरप्रकाश.

### ॥ त्रथवचादिहारेद्रादिगणकथनं ॥

॥ चौपै ॥ वर्चजुवालात्र्रारदेवदार सुंठपतीसजुत्र्रभयाडार हरिद्रादोयमुलठीमेल पृष्टपर्णीइंद्रयवठेल वचादिगणतुमजाकोजानो हरिद्रादिगणताहिकोमानो स्नामस्रतिसारहरेगणजोय कफत्र्ररवातहरेपुनसोय स्तंन्परोगत्र्ररमेदजुरोग इनकोयहगणकरेवियोग इतिवचादिहरिद्रादिगणः ॥

### ॥ ऋथरहत्यादिगणकथनं ॥

॥ चौपै ॥ वृहतिधातुकीपाठाजोय मुलठीकोगडजानोसोय वृहत्यादिगणजाकोनाम त्र्यश्रीदीपनमां-नोधाम रुख्दोषत्रिदोषहिटारे वंगसेनमतयाहिउचारे इतिवृहत्यादिगणः ॥

### ॥ त्रथपटोलादिगणकथनं ॥

॥ चौपै ॥ पटोलकौडत्र्यरुमूर्वाजांनो गडुचीपाठाचंदनमांनो पटोलादिगणदियोवताय वातपित्तक-फहर्तागाय छर्दिज्वरकोकरेविनासन कंडूविषकाजानोनासन इतिपटोलादिगणः ॥

#### ॥ त्रथमदनादिनिरूहनगणकथनं ॥

॥ चोपै ॥ मदनकुठत्र्यरकोगडजांनो देवदालीवर्चमुलठीमांनो दशमूलरास्ना देवजुद्यार शत्पुष्पात्र-वरइंद्रयवडार कटुतुंवीत्र्यरकुलत्थहेजोय मुलठीलवणतृवीहैसोय निरूहणगणतुमतिसकोजांन त्र्यागेत्र्यव-रकरोंजुवषांन इतिमदनादिगणः ॥

## ॥ ऋथमूर्वादिगणकथनं ॥

॥ चौपै ॥ मूर्वाघोंटात्र्रमृताजांनो पाठाराडादांतिमांनो भूनिवकरंजजुपर्पटजोय सुखवीशठीशक्षकी-सोय त्र्यवरशिरीषतासमोजांन मेहकुष्टहरगणिहपछांन छर्दिज्वरविषहरहेजेऊ कफरुजहर्नाजांनोतेऊ-इतिमूर्वादिगणः॥

#### ॥ त्रथशाल्यादिगणकथनं ॥

॥ चौषै ॥ शालस्यंदनधवहेजोय मलयागरत्र्यर्जनजोहोय त्र्यसनिशिषशिशिषाजांनो भूर्जखदिरद्दयचं-दनमांनो कदरत्र्यसगंधकरंजहेजेऊ केंवुकत्र्यगुरसुजांनोतेऊ शालसादिगणजाकोजांन कफपांडूहरतिस-कोमांन मेहकुष्टजोकरेविनास सर्वग्रंथमतकीनप्रकास इतिशाल्यादिगणः ॥

#### ॥ ऋथवीरद्यक्षादिगणकथनं ॥

॥ चौषे ॥ वीरवृक्षवृक्षादिनजोय त्राप्त्रिमंथकुराकाराजुहोय मोरटाइंदीवरपुनजांनो त्रावरस्वर्चला-दंडकमांनो तालमपाणात्रावरिशिष रूष्णागुरगजिपपलरीष पपाणभेदपुनदर्भपछांनो त्रास्मरीहरयहग-णतुमजांनो मूत्ररुळ्त्रारुशकरार्कराजोय मारुतपीडाहरहेसोय इतिवीरवृक्षादिगणः ॥

# ॥ ऋथपुंडरीकादिगणकथनं ॥

॥ चौषै ॥ पुंडरीकपुनद्राक्षाजांनो ऋद्वृद्धीदालचीनीमांनो माषपर्णीमुद्रपर्णीजीय क्षीरकाकोलीपद्म-कहोय ऋवरगडू चीतामेजांनो ऋतिवृंहणयहगणिहपर्छांनो पाचनपुष्टीकरहैजोय रक्तवातिपतहरसीय तिई-पुंडरीकादिगणः ॥

### ॥ अथत्रसमरीहरगणकथनं ॥

॥ चौपै ॥ ऊपरसेंधवदोयकसीस हिंगुशिलाजितजांनोईस त्र्यवरतुत्थतिसमोतुमजांनो मेदजत्र्यस्मरी हरगणमांनो इतित्र्यस्मरिहरगणः ॥

#### ॥ त्रथसारिवादिगणकथनं ॥

॥ चौषै ॥ सारिवापद्मकत्र्यवरउद्गीर इयचंदनमुलठीजांनोधीर त्र्यवरकारमरीतामोजांनो सारिवादि-गणजाहिपछांनो रक्तपित्तकोश्रीघ्रानिवारे त्र्यतितृष्णाकोतुरतिहटारे तीव्रपित्तज्वरकरेविनास दाहछईरुजक-रहैनास इतिसारिवादिगणः

### ॥ ऋथऋंजनादिगणकथनं ॥

॥ चौषै ॥ ऋंजनऋवरित्रयंगूजोय मांसीउत्पलकमलजुहोय रसोंतमुलठीऋवरछलीरा गजकेसरपुनजा-नोधीरा ऋंतराविषकोदाहिनवारे ऋवरापित्तहजसभाहिनिवारे ऋंजनादिगणजाकोजान परूषकगणसोकरोव-पान इतिऋंजनादिगणः

#### ॥ ऋथपरूषकादिगणकथनं ॥

॥ चौपै ॥ परूपकदाडिमद्राक्षाजांनो काकजफलहरकास्मरीमांनो राजादनश्ररधात्रीजोय कतक-फलपुनजांनोसोय परूपकराणितसकोतुमजांनो वातजरुजितसहरतामानो हृद्यरुचिकरजानोतास मूत्र-तृपादुपकरेजुनास इतिपरूपकादिराणः॥

### ॥ त्रथत्रियंगवादिगणकथनं ॥

॥ चौषे ॥ प्रियंगुमजीठधातुकीजानो पुन्नागपुष्पत्र्यरचंदनमानो कुंभीकरसोंतमोचरसजोय त्र्यवरव-स्तुत्र्यागेसुनसोय योजनवछीत्र्यवरजवाहां पद्मकेसरपुनजानोताहां प्रियंगवादिगणातिसकोजान पाठा दीगण-करोंवपान ॥ चौपई ॥ पाठाधातकीलोधपछांनो मंजीठमुलठीत्र्यरलुजानो पद्मकेसरत्र्यरविल्वहेजेऊ पाठादीगणजानोतेऊ दोनोगणकेयहगुणगावै पक्कहुत्र्यात्र्यतीसारनसावै भन्नसंधिकोकरैसंधान व्रणरोपणित नहकोत्र्यातिजान इतिप्रियंगुपाठादिगणः

### ॥ त्रथन्ययोधादिगएाकथनं ॥

॥ चौपई ॥ न्ययोधउदंवरलपक्षहेजोय त्रश्वत्थमधूकपुनतिंदुकहोय त्रियालजुवदरीषदिरपछानो वृक्षा-मलपुनवंजुलजानो पालाशउदंवरश्वेतहेजोऊ लोधजामणूजानोसोऊ न्ययोधादीगणतुमजांनो वंगसैनमत-जाहिपछांनो इतिन्ययोधादिगणः

### श्रीरणवीरप्रकाश

#### ॥ ऋथउत्पलगणकथनं ॥

॥ चौपई ॥ उत्पलकुमुदपद्मकल्हार रक्तकमलपुनमधुकविचार उत्पलगणयहकीनवषाण रक्तपित्तवि-षछदीकिहान इतिउत्पलादिगणः

#### ॥ त्रथस्थिरादिगणकथनं ॥

॥ दे हा ॥ ज्ञालीपीणपुनर्नवाएरंडसारिवाजान ऋषभजीवपुनभखडेत्र्यवरज्ञातावारिमान छंद हंसपा-दिकाकंदविदारी लांगूलीपुनजोय क्षुद्रादोप्रकारकिलीजें पृष्टपार्णपुनहोय माषपार्णत्र्यरद्रजोपर्णीत्र्यवरमर्क-टीजान स्थिरादिगणयहजानियो पितहरितसकोंमान ज्ञोषगुल्मत्र्यरश्वासरुजकासवातहरजोय स्थिरादिग-णयहगुणकरेनिश्रीजानोसोय इतिस्थिरादिगणः

### ॥ त्रथवरुणादिगणकथनं ॥

॥ चौपै ॥ वरुणालीसहचरजोदोय करंजुमोरटाजानोसोय स्त्रिमंथपुनत्र्यरणिजानो द्विायाद्वीरीषवि-भीतकमानो क्षौद्रविल्वगजपिष्पलचित्रा स्त्रजञ्गंगीजुद्दातावरमित्रा वृहतीव्याद्वीदोयरलाय वरुणादीग-णदियोवताय इतिवरुणादिगणः ॥

### ॥ ऋथऋारग्वधादिगणकथनं ॥

॥ चौपई ॥ त्र्यारग्वधहलदीपाठामेल भागीलूणकक्षुद्राठेल दोपराजितामेढाशृंगी त्र्यारग्वधगण कियाप्रसंगी वणत्र्यरकुष्टकफजरुजजोय रुमीमेदविषहरहैसोय इतित्र्यारग्वधादिगणः ॥

### ॥ त्रथसुरसादिगणकथनं ॥

॥ चौषै ॥ सुरसाकासमर्दपुनजानो फिणजिकश्चर्जकभूतृणमानो निर्गृडीछडगुडीजोय भार्गीपुनम-हामुंडीहोय जीरकश्चरनकछिकणीमेल श्चजगंधापुनानेवजुठेल काचमाचीश्चरप्रबलविडंग मूिषकार्णका-मारेचजुसंग माषपर्णीपुनतासिमलाय सुरसादिगणदियोवताय कृमिकफरोगकरेजुविनास श्चरुचीपीनस-श्वासजुकास व्रणशोधनतुमतिसकोजान यहगुणगणकेकियेवषान इतिसुरसादिगणः ॥

#### ॥ त्रथएलादिगणकथनं ॥

॥ चौषै ॥ एळायुग्मतुरुष्कजजानो कुठप्रियंगूमांसीमानो वालाध्यामकरपृक्षाजोयदालचीनीतजपत्रजु-होय स्थौणातगरचंवेलीजेऊ शुक्तिन्यात्रनखजानोतेऊ देवदारूचंदनकुंकमपाय दालहलदपुनत्र्रगरामिलाय-गुग्गुलदेवधूपगजकेसर पुत्रागजुरवपरासीताहिधर एलादिगणिकयोवषान कफत्र्र्रस्वातविषहर्ताजान वर्ण-प्रसादनकरहेजीय कंडुपिंडकानासेसीय इतिएलादिगणः ॥

#### श्रीरणवीरत्रकाश

### ॥ त्रथमदनादिगणकथनं ॥

॥ चौपई ॥ मदनहित्रवरमुळठीजांनो कटुतुंवीपुननिवपछांनो विशाळाविवीत्रपुसीजोय वेतसचित्रा-मूर्वासोय देवदाळीत्र्यरजानविडंग कौशातकीपुनकणाजुसंग वर्चळवणपुनएळाजेऊ त्र्यवरसर्षपाजानोते-ऊँ मदनादिगणजाकोनाम छर्दनकातुमजानोधाम इतिमदनादिगणः ॥

# ॥ त्र्रथनिकुंभादिवर्गकथनं ॥

निकुंभकुंभत्रिफलाजुगवाक्षी स्तुक्शंखिनीतिल्वकनीलनीभाक्षी सम्याककमीलाचोषहेजोय निकुंभादिग-णजानोसीय दुग्धत्र्यवरजोमूत्रउतारे रेचनमीयहश्रेष्टउचारे इतिनिकुंभादिवर्गः॥

## ॥ त्रथमुस्तादिगणकथनं ॥

॥ चौपई ॥ मुस्तापाठाहारेद्रादोय तिकाहेमवतीपुनहोय वर्चद्रवंतिकुद्वपछानो पतीसभलाभेत्रिफला-मानो मुस्तादिगणकीनवपान कफरोगनकाहर्तामान शोधनपाचनताकोजानो योनिदोषसभहर्त्तामानो ॥ इतिमुस्तादिगणः ॥ दोहरा ॥ हरडवहेडेत्र्यांवलेत्रिफलाजाकोनाम विषमज्वरकोहरतहै नेत्रनकोहित-धाम दीपनपाचनजानियो मेहकुष्टहरहोय पित्तरोगसभहरतहे कफरुजनासेसोय ॥ चौपई ॥ त्र्यांवलेत्र्य-वरहरीतकीजांनो पिप्यलोत्र्यवरजुचित्रकमांनो त्र्यामलेत्र्यादिगणकीनवषांन सर्वज्वरनकोकरहेहांन कफ-रुजकोयहकरेविनास दीपनपाचनजानप्रकास ॥ चौपई ॥ ताम्रजस्तत्र्र्ररुलोहपछांनो रौप्यहेमपुनसीस-कमांनो इन्हकीमलतुमजांनोजेऊ मलहिंवर्गतुममांनोतेऊ शूलपांडुरुजकरेविनास हृदयरोगपुनमेहजुना-स लाक्षात्र्रम्लतासहयमार कोगडकटफलनिवविचार हरिद्रात्रिफलात्र्रस्त्रायमाण त्र्रवरसप्तछदतासमी-जान कषायतिकमधुरगणजांनी कफापितपीडानासनमांनी कुष्टकमीरुजहर्ताजीय वणजुदुष्टतिसद्योधन-सोय ॥ चौपई ॥ विल्वन्त्रिप्तिमथरयोनाक कास्मरीपाठलजांनोवाक पंचमूलयहवृद्धपछांनो दीपनवातक-फन्नजुमांनो शालपणीत्ररपृष्टजुपणी वृहतोदोयजुतासमोधरणी त्रवरगोक्षुरूताहिरलाय पंचमूललघुदियो-वताय वातिपत्तकाकरतजुनास त्र्यवरवृद्धिकरतनपरकास लघूवृद्धकठेकरदोय दशमूलनामतुमजानोसोय ॥ दोहरा ॥ विदारीत्र्यवरजुसारिवात्र्यजशृंगोफुनजांन त्र्यवरगडूचीजानियोहलदीएकपछांन पंचम्-लयहविक्वेकीनातासउचार वातापिनत्र्रारक्ष्र्रजतिन्हिहिंहिरितविचार कुशादर्भत्र्रारकाज्ञहय त्र्रवरज्ञन-उहिपछान पंचमूलयहतृशकह्योवंगसेनमतमान ॥ दोहरा ॥ पित्तरुल्यहहरितिहिवस्तीक्षोधनजीय तृशपं-चककेगुणकहेसमझोमतिकरसोय इतितृणपंचक ॥ चौपई ॥ वदरीत्र्यवरगोक्षुरूजनो करमर्दकसहचर-हिपछांनी इंद्रवारुणीत्र्यवरजुहोय कंटकंपंचमूलहैसोय कफत्र्यरुवातकोहर्त्ताजान कंटकमूलगुणिकयोब-पान ॥ दोहा ॥ पंचकमूलयहसभकहे भिन्नभिन्नइन्हजान तैलन्त्रवरघृतसिद्धहिलेपवातहितमान काको-लीत्र्यरक्षीरकाकोलीऋदिवृद्धिपुनजान महामेदापुनमेदाकही ऋषभजीवपुनमान स्त्रष्टवर्गजिसनामही-जानतलोकप्रसिद्ध सर्वरोगयहहरितहै उौषधिपरमजुसिद्ध यह उौषधिजसनामिलेभेदतासकापाय ग्रंथनका-मतदेपकेसोसभदे जवताय काकोली दुयस्थानमेशतावरीपावोभेत ऋदिवृद्धिजवनामि छेविदारी जानो हेत म-

हामेदामेदाकाहिजिन्हस्थानश्रसगंध ऋषिवजीवकेस्थानमेपायवृराहिकंद ॥ चौपई ॥ संधासोंचलिव हिपछानो सामुद्रकपुनकालरुमानो पंचलवणयहकरेवषान उौषधिमोसोजानप्रमान इतिलवनपंचकं चो पई ॥ वटडौटुंवरक्कसहिजोय पिप्यलवेतसजानोसोयक्षीरवृक्षयहकरेवषान डौषधमोंवहपंचप्रधान इतिक्षी-रवृक्ष ॥ चौपई ॥ सुवर्णकृष्यश्राताम्चहिजानो सीसकश्रवरजुकलीपछानो पंचलोहयहकरेवषान डौषधिमोतुमजानप्रधान ॥ इतिपंचलोह ॥ चौपई ॥ पिप्यलीपिप्यलामूलपछानो चित्रकमुंठीचवकहिजानोपंचकोलयहिकयावषान पद्रूषनमरचिहसंयुतमान इतिपंचकोल ॥ चौपई ॥ मधामरचश्ररमुंठीजोय विक्र्यात्रमाताहुकोहोय प्रयूषणनामतासकोजानो व्योपनामभोताहिपछानो ॥ चौपई ॥ दालचीनिश्ररपत्रनतमाल श्रवरलायचीमेलसङ्गाल नामित्रजातताहिकोजाने प्रथकारमतकह्योसोमाने गजकेसरपुनताहिमोपाय चतुर्जातातिसनामकहाय.

#### ॥ ऋथपंचगव्य ॥

॥ चौपई ॥ गै।काटूधदधीघृतजोय गोमयगूत्रपांचिहतहोय पंचगव्यतिसनामवस्वानो यंथकारमतकह्यो-सोमानो.

#### ॥ त्रथपंचामृत ॥

॥ दोहा ॥ दुग्धद्योवृतदार्करात्र्यवरमखीरपछान पंचामृतितसनामहैजानतलांकप्रधान ॥ चौपई ॥ गोवकरीत्र्यरभेडीजीय महिषीत्र्यश्वहस्तिपुनहोय उठगधायहत्र्यष्टपछाने उौषधिमोइहमूत्रवषाने ॥ दोहा ॥ यवक्षारसजीक्षारहीपुष्करक्षारहिजोय पलासक्षारातिलक्षारही पंचक्षारयहहोय यवक्षारत्र्यरसज्जीक्षार टंक. एक्षारहिजान क्षारत्रययहजानिएउौषधिमाहिप्रधान.

### ॥ ऋथसर्वरोगयोगकथनं ॥

॥ चौषे ॥ मुथ्किरायतापर्पटजानो ज्वररुजमांतुमश्रेष्टपछानो संग्रहणीजिसपुरुष हिहोय तकश्रेष्टतिस-जानोसोय जिसकोहोवेरजऋतीसार कुटजछालितस्श्रेष्ठविचार होवेजिसतनरुमिकोरोग वायविडंगकरो संयोग रोगऋर्शहैजिसतनमाहि ऋानभिलावेमेलोताहि पांडूरुजजिसतनमोंन्यापे लोहिकिट्टतिसरुजि-कोथापे क्षयीरोगयुतदेषेजिसकों सिद्धशिलाजितदेवेतिसकों श्वासरोगकरसंयुतजोई भागीश्रेष्ठजुतिसकों-होइ प्रमेहरोगजिकेतनजानो श्रेष्ठऋामलेतिसहिपछानो क्षयीरोगकरृपितहेजेय सुवर्णतप्तजलितसहिदय रोगशूलजिसतनंमझार हिंगुकरंजुताहिविचार ऋामवातजिसकेतनजानो एरंडतैलितसश्रेष्ठपछानो रोगन्पीहिवातहैजाहि चूर्णमधातुमदेवोताहि विषरुजजिसकेतनमेजानो सिरीषतरूतवश्रेष्ठपछानो रागन्पीजिसकेतनमाही दौषधकंटकोजानोताहि वातन्याधिजिसकेतनजानो लसुनगुगुलूश्रेष्ठपछानो रकापित-जिसतनहिषछाने वांसाश्रेष्टतासकोमाने ऋपरमाररुजजिसतनमाहि बाह्मीवर्चजाननुमताहि गररुजजि-सकेदेहमोन्यापे गजकेसरितसदीषधियापे उदररोगमोरेचनजानगढुचीवातरकमोमान ॥ दोहरा ॥ ऋर्दि-

तमेमापावटीमेद्मेमधुजलजान मातुलंगस्त्ररुचमेकह्योप्रदरमोलोप्रप्रमान ब्रणरूजमेत्रिफलाकह्योस्त्रवरजुगुगुलजोय शोकरोगमद्यपानि श्रेष्ठहिजानोसोय॥ चोपै॥ स्त्रल्मिप्तरूजिसत्तनजानो द्राक्षाश्रेएजुताहिपछानो रुल्रोगजिसकेतनमाहि कूष्मांडांबुशतावरीतांहि नेत्ररोगकरसंपुतजोई त्रिफलाश्रेष्ठजानतिसहोई कुछरोगकरसंपुतजेय खदिरसारजलितसकोदेय निद्राक्षयजिसकोहोजाय माहिषदुग्धतिसकोजुपिलाय श्वित्रकुछजिसकेतनजाने वाकुचीउदंवरताहिप्रमाने होवेजिसकोस्त्रजीरणरोग निद्रासयनहरीतकोयोग छर्दरोगजिसकेतनमाही मधुलाजातुममेलोताहिं उर्द्धजनुगदहोवेजिसको तीक्षणवस्तुनस्यदेतिसको होवतपशलीगूलहिजास पुष्करमूलमेलतुमतास मूर्छारुजजिसतनहीव्यापे सीतलविधि तिसरुजिकोयापे रूजकशताजिसकेतनमाहि मृगपिक्षमांसरसदेवोताहि रुजपथरीजिसकेतनदेखे पखाणभेदतिसकोवरलेखे गुलमरेगहोवेतनजास त्वचवरुणातुममेलोतास रोगविद्रधीजिसतनहोइ रक्तमोक्षतिसश्रेष्ठहेसोइ रोगहिद्मिजसकेतनजानो लाक्षारसकीनस्यपछानो दाहरोगजिसकेतनहोय शीतिविधीतिसकोहितसोय॥सवैद्या॥रोगमगंदरहोतिकसेतिसकोसभउौषधदेजंवताई जीवगंडीएजुन्नानलियोन्नरुक्थानकीन्नरिथजोगाई॥दोहा॥
ध्वरक्तसोपीसलउोतिसरोगभगंदरऊपरलाई यहन्नीषधरोगहरावतहैवहयोगतरंगनियथजोगाई॥दोहा॥
स्वरमंगरोगजिसहोतहीताकीजैषधजान मधुयुतपुष्करमूलहीश्रेष्ठताहिकोमान इति श्रीचिकित्सासंग्रहे शीरणवीरप्रकाशभाषायां त्रमुक्तमन्नादिगणयोगकथनं नामसप्तमो ऽधिकारः॥ ॥

# ॥ उोनमोभगवतेवासुदेवायनमः ऋथिशिरोरोगनिदानिक्रपणं ॥

॥ दोहरा ॥ प्राणत्रधारजुजीवहैवसतदारीरमझार संपूरणइंद्रयसहित ऐसोकलाउदार तिसकायामोउदितत्रवित सीसिशरोमणिजान ताहिविकारवर्णनकरों शुश्रुतकेत्रव्रनुमान ॥ चौपै ॥ प्रथमरोगसिरदोइप्रकार त्र्यंतरगतवाहरजुगधार ताहिनिदानवर्णांहितजोय प्रथमकहोंत्र्यंतरगतसोय मलमूत्तरकोरोकेजेऊ दिनसोवेनिसिजागेतेऊ फुनिऊचावोलेकोधाविकारगंधांसेंधेहितवरजनहार त्र्र्यंतरुदनकरेजोकोई त्र्यदतप्तवहुसोसजुहोई मैथुनमाहिकरेवहुप्यार बहुचितामनराखेधार पूर्वदिशाकिपवनचलेजव धूपमाहिनरवारिभरेतव
भारीवस्तुसेवनजोकर त्र्यंबलखाएबहुतनहिटर क्रतवर्षासिरपाणीपरे सीतलजलसंजोगत्र्यतिकर तनपसंकायांत्र्यतिधूमन हिमकोसीतत्र्यरुधूलीधूमन पीनसरोगत्र्यतिकरितसहोय त्र्यतित्र्यजीर्णातिसप्रगठतसोय देशकालविपर्ययहोवनते उत्कष्टकार्य्यवहुतसेवनते वातिपत्तकोपैकफजवे रुधिरशरीरिविगाडततवे तैलमर्दनजुत्र्यतिकरधर त्र्यधिकजलहिपानजोकर मद्यपानऊचाहिसिरान त्र्यधऊपरवहुदेषनमान कृमिरोगविकारजुकजोहोय जानलेहुचतुरानरसोय इनकारणत्र्यंतरगतरोग शिरोरोगनरहोतसंजोग वाहरकेजोरोगप्रमाण क्षुद्ररोगमोसोविष्याण इतिशिरोरोगनिदानं.

### ॥ त्रथशिरोरोगसंख्याभेदनिरूपणं ॥

॥ दोहरा ॥ शिरकेरोगनिदानकोभाषांभळैवनाय भेदसमस्तवतायहांसुनसमझोचितलाय ॥ चैापै ॥ शिरकेरोगजुसप्तप्रकार दूसरभेदकहैपुनचार सप्तचारएकादशजांनो भिन्नभिन्नतिन्हकोजुवषानो प्रथमाहिसप्त-प्रकारलहैये वातजपित्तजकफजकहैये सिन्नपातरकजफुनिजांनो क्षयजकमिजयहसातपछांनो सुर्याः वर्तत्र्यनंतजोवात त्र्राद्वंवभेदकशंखकख्यात.

## ॥ त्रथशिरोरोगपूर्वरूपकथनं ॥

॥ चौपई ॥ श्रकिड एकं डू श्ररुदाह गौरवशैनस्पुरणहोइताह नाडी यह श्रीक्षेपसभजाने पूर्वरूपयामां-

### ॥ ऋथवातजिशरोरोगनिदानं ॥

॥ चौषै ॥ श्रववर्नोफुनचर्कप्रकार वातजिसरकेरोगिवकार ऊचोवोलेवहुनिसजागे सीतलवातदेहमोलागे-मैथुनकरेवेगकोरोके लंघनचाटलोवहुसोके दस्तवमनश्रक्वोझउठावैमार्गचलेवहुधूपजुखावै इनकारणवा-यूश्रातिकोषै इंद्रियमार्गवातिसररोकै इतिवातनिदानं.

#### ॥ त्रथवातजलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ विनकारणिहारपाडाहोय रात्रीत्र्यविकपीडलपजीय करैउपतापजुवंधतेंहान वातजलक्ष-णइहविधिजांन.

#### ॥ त्रथशिरोरोगचिकित्सानिरूपणं ॥

॥ दोहरा ॥ शिररोगचिकित्साकहितहोंसुनलीजैचितलाइ वातजन्त्रादिनिदानजोसीऊक्रमलपपाइ

#### ॥ त्रथवातजिशरोरोगउपाय ॥

॥ चोपईं ॥ वातजिशिरोरोगिजिहजान सनेहरवेदतामोपरमान वंधनसेचनिहतितसकिहये वातहनरश्रोषधिहतलिहये निर्जलदेसपिसमृगमास वातजमोप्रमाणलपतास दुग्धकाढसेवनिहतजांनो वाधृततैलसेवसुखमांनो ॥ त्र्रथसेचनं ॥ चौपै ॥ एरंडकाथदशमूलीकाथ दुगग्धिसिद्धकरितन्हकेसाथ तासोंशिरकोंसेचनकरे वातजिशिरपीडारुजहरे ॥ चौपै ॥ चंदनउत्पलमघकुठत्रांन काथकरेसेचनिहतमांन वातजिसरपीडामिटजाय यंथकारमतकह्योमुनाय ॥ उपायिसिक्षा ॥ धूमसिनग्धनासाकोंदेय यहउपायभीहितलपलेय त्र्रस्वातहरणिहतिहैनसवार वातहरणमर्दनमुखकार ॥ त्र्रान्यच ॥ पीवनमर्दनसेचनकरे वावस्तीत्रिवृततेलिकधीर पंचमूलसोंदूधपकाय लेनसवारवातरुजजाय वलतिलसकर्ममंजोय वातजमोहितकरहैसोय ॥ त्र्रथलेप ॥ चौपई ॥ कुठत्र्रवरएरणकोमूल कांजीसोंपीसेसमतूल ताहीकोशिरलेपलगावै वातजासिरपीडामिटजावै ॥ त्र्रान्यच ॥ चौपई ॥ छडगुडीत्र्रारतगरित्र्रार कुएतांहिपीसोसमडार कांजीतेलिमलायिलपावै वातजरोगसीसकाजावै ॥ त्र्रान्यच ॥ मुचकुंदपुष्यकांजीपीसाय करैलेपिसरपीडिमिटाय.

#### ॥ त्रथशिरोवस्तिकथनं ॥

॥ चौषे॥ सिरवर्तनसमचर्मसुलेय सोलावाश्रठत्रंगुलिय सिरलेपेटसमसीयमुचाय घेराहेठतिहवंदकराय मापचूनजलसांपीसाय वर्तिताहुकीलेहुकगय सोवर्तीसिरघेरेलाय वातम्नतैलकरपूर्णकराय निश्रलवैठरहेसमसीयजवलगपीडाझांतनहोय तवतकनिश्रलराषेकाय प्रमाणरूपजीलोदरसाय वातजिशिरोगितिहहरे हनूरोगम
न्यादिकटरे त्रक्षीकर्णकोरोगिनिवारे त्र्यादितत्र्यरझिरकंपजुटारे कफलतपंचझतमात्रामान पैतिकत्र्र्यठझतजानप्रमान वातजमात्रादसदातकही मात्राझिरोरोगिहितयही मात्राकाजुप्रमाणिवचारो गुरुत्र्यक्षरतिहतत्वउचारो
जवलगताहिउचारणहोय तवलगमात्रापूरणसोय गोडेहथधरचुटकीदेय सीसाफिरेहथचुटकीलेय मात्राए.
हिप्रमानिवचारो कर्णपूरत्र्यक्षिपूरणधारो झिरोवित्तिकरभोजनत्र्याद पांचसप्रदिनमोकटल्याध वस्तीखोलपु.
नमदंनकरे मस्तकत्रीवामुखिसरसरे गर्मतोयत्र्यसनानकराय पूंजझरीरहितवस्तूखाय जांगलमांसझोरावनवावे
चावलसठीतासंगखावे त्र्यथवादूधजुमाझेसंग रोगहौनिश्रेकरत्र्यंग चौपइ मुद्रजुमाषकुल्रथपछान उष्णदुग्धकरघृनजुमिलान जोरोगीपोवैहिततास वातजिशोगेरोगहोयनाझ त्र्यन्य मापचूर्णकीरोटोकरे गर्मताहिझीरजपरधरे केवलमापचूर्णलिणावे तौभीवातजपीडाजावे दोहा रोगनलेहुवदामकोमदंनखूवकराय वातजरोगतेजोभयीद्विरोवन्मिटजाय त्र्यन्यउपाय चौपइ निश्रलहोयतैलकेसंग नासापूरेवातकजभंग त्र्यथवाकरणनेत्रमंझार तैलभरेवातजरुजटार त्र्रकिहवातजहोझिररोग रक्तमोक्षतकानिहियोग काहैवातकोपयोंकरे
वहुविकारिझरमोलेधरे॥ त्रथमयूरघृतं॥हेमंतिझिरवसंतमंझार मयूरघृतसेवनहौहितकार वर्षाझरदयोष्मइनमाहि सोमयूरघृतत्यागेताही मयूरत्र्वहारकीट्त्रह्रमरसर सर्पसरीसृपमःखोजानवर इनभक्षणतैंउष्णहेजोय

वर्षाऋतहतवीर्यनहोय रुशहोवेमदमांसविहीन तातेंवर्पात्यागनचीन धमनीरास्नावहुवलपाय दशमूलजुन्नि. फलाकाथकराय मयूरकेपादपक्षमलहरै मांसताहिकोकाथहिकरै मांसकाथजलद्रोणप्रमान पादशेषरहेसी-हितमान घृतदूधसीप्रस्थइप्रस्थप्रमान ऋष्टवर्गकर्षकर्षसमान जीवंतीजढमुलटील्यावे मुद्रपर्णीमाषपर्णिमि-लावे इकइककर्पसर्वे इहजानो कल्ककरैष्ट्रतताहिपकानो तिसवृतकाकरसेवनजवहि शिरकेरागनाग्रहेतवहि सोघृताद्वीरनासादुखहरै कर्णाजिव्हागलरोगहिटरै॥ त्र्रथमहामयूरघृतं॥चौपइ॥ दद्ममूलवलारास्नात्रिफलाय-त्रप्रसमुलठसंगताहिमिलाय विष्ठापादपक्षकरदूर ताहूमोत्र्यसपायमयूर समलेताकोकोजेकाथ पादशेषप्रस्थ घृतसाथ दुग्धचतुर्गुणपायपकावे पुनकर्षकर्पयहचूरणपावै मंजीठाभिङंगीतालपजूर चवककाइमरीसुंठकचूर महामेदत्र्प्रहकों चकवीज कसेरुमुलठीजीवकलें जिस्तारवादोकंडचरित्रीय शतावरविदारीमूर्वाहोय रास नाभषंडेलेलघुएला स्थिरासिंगांडेसमकरमेला ऋरपुनर्नवापुष्करमूल काकोलिवंशलोचनतूल जीवंतीमे-दात्रप्रतिफलाय ऋदिवृद्धिमहुफालसेपाय कर्कटशृंगीऋषभमंगावे तालमखानाइमलीपावे त्राखोटगिरीमुं जन्प्रहएरण क्षीरकाकोली जुवाहापूरण समयहवस्तुकल्कवनवावे घृतमाहिपुनताहिमिलावे इनसंगमंदन्प्र-म्निपुपकाय पावैमर्दनकरैवनाय ऋहतिसवृतकीलेनसवार शिरकोरोगश्वासपुनटार श्रीवपृष्टश्रहशोधऋकास त्रप्रहर्यरभेदइतेरुजनाश त्रप्रप्रवर्शित्रार्दितदुखहरै जेनिगुकदे। नसभटरे वंध्यापायपुत्रपुख्याम महामयू. रघृनहै इहनाम ॥ शर्वत् ॥ चौपइ ॥ सातटंकऋफतीमूल्याय दोलायंत्रविनविनाय ऋाधसेरजलमोडौटाय. ताकोलेहुकिमामवनाय मलपुटरीकोलेयछनाय सत्तरटंकजुखंडामिलाय जाप्रकारसर्वतवनवावे सर्वतत्र्यफ. तींमूलनभावे शर्वतलीजेतोलेदोय छेपैसेभरपाणीहोय घोलयाहिकोप्रातिपलाय वातपीडिसरकीमिटजाय ऋ' थगोली॥ चौपे॥ वातरोगमलसंचितहोय तवशोधनकरताकोषोय उस्तखदूसग्रफतीमूल्याय विस्फायजफुनः तामेंपाय मासामासाभरयहल्यावे रतीछेइंद्रायनपावे हरडकावलीत्र्यभयात्र्यान त्रिवीत्र्यौरएलुत्र्यापछांन दोदोमासेभरयहपाय सकलकुटचूरणकरवाय माशाडेढगारीकूनल्याय वालोंकीहांगीछनवाय जलमें रातपमीरकराय दिनकोलीजैगुटीवनाय गोलीएकप्रातउटपाय दीयोविरेनचसर्सवताय ॥ ऋन्यच ॥ धमनीविलकथलेसमपावे पकायदूधघृतमाहिरलोव एकोपलवात्र्याधप्रमाण नासादेयवातरुजहान ॥

#### ॥ अथपितजविकारनिदानं ॥

॥ चौपै॥ भित्तजितदानचरककेभाय तिहवर्णीमुनलीजैचाय कटुकलवणत्र्रम्लफुनक्ष्यार महाक्रोधत्र्रश्वाः युप्रकार इनकाजोक्षेवनवहुधरै भित्तकोपासिरकोवहुकरै॥

#### ॥ त्रथपितजिशरोरोगळक्षणनिरूपणं ॥

॥ चौपई ॥ सीसतपैश्रंग्यारेन्याई नासायुषतीरहैसदाई शीतललेपजुिसरपरलावे तवहीताहिशांतिक-कुत्र्यावै वारात्रिसमयशीतलजैसो शिरपीडापितशांतिकरेसो॥ त्र्यथत्र्यसाध्यलक्षणं॥ पिताशिररोग-मेवमनहिजान ताकोंप्रगटत्र्यसाध्यसुमान.

#### ॥ त्रथपिजसिरोरोगउपाय ॥

॥चौपई ॥ पितजिशारीरोगजिहथाय भाषसुनावाँतासउपाय रेचनत्रप्रस्तनेहकोपान पित्ताजमेंहित.

#### ॥ त्रथकुमजशिरोरोगउपाय ॥

ं॥ नसवार ॥ चौपै ॥ त्रिकटुकरंजसुहांजणवीज अजामूत्रसोंपीसजुलीज ताहूकीलेवेनसवार रूम-जरोगिसरपाडाटार ॥ अन्यच ॥ शोणितकीनसवारजुलीजै मूर्छितरूमिगरहेरुजछीजै लहूगंधमतकी-डेकाटन कटुवस्तूरेचनिहतकारण नाडिवणरूमिरोगमोत्र्योषध धूम्रपानसोशिरमोहितवुध किमेसीसनासा-करजोर मासासपंपतेलिनचोर तीक्षणवस्तुकल्काविधिकरे ताहिरसहिनिचोरजोधरे ॥ अध्ययवपाडलक्षणं ॥ नासादेनकेयोग्यजुहोय अवपीडननामकहितहैसोय ॥ अन्यउपाय ॥ तीक्षणधूमनस्यवालेय रूमगिडपरे-सहजमुखतेय ॥ अन्यच ॥ वीजपुहांजनकीनसवार वागुद्धकांसनीलपतसार इहदोनोयुतनासाद्दार रू-मिगरपडेंजानिहतकार ॥ अन्यच ॥ चौपै ॥ दंतीहिंगुजुवायविडंग कटुतेलमूत्रअरुसजीसंग पकाय-लेयताकीनसवार रूमजरोगिशरकोतवटार ॥ अन्यच ॥ चौपै ॥ अपामार्गवीजित्रकुटाय हिंगुविडगिन-शासमभाय नकिलकनीमूत्रतैलमुपकावे लेनसवाररूमजरुजजावे.

# ॥ ऋथसूर्यावर्तादिलक्षणम् ॥

॥ चौषै ॥ सूर्यउदयमध्यान्हपर्यंत ज्यांज्यांवढेसूर्यउपरंत त्यांत्यापाडहोतत्र्राधिकाई मध्यान्हउपरंतघटे-निनजाई त्र्यवजोकरूंइसपीडकेलक्षण इकभ्रचक्षूहोतिविचक्षण होएत्र्रातिगाढपीडितसजानशीतउष्णकर-हैदुखहान सूर्यावर्तभेदयहकहो जिहप्रकारवैद्यकमतलहो सिन्नपातजुतपीडीजांन कप्टसाध्यसोपीडपछांन

# ॥ त्रथसूर्यावर्तशिररोगउपाय ॥

॥ चौपई ॥ सूर्यावर्तजाहुकोजांन ताकोदुग्धसिहतघृतपान ऋश्सिरनाडिवेधहितकार ऋश्हितकर्तायोनसवार ऋश्तिलिपिष्टदुग्धस्वदावै सूर्यावर्तनाइहोजावे ऋन्यच दुग्धघृतिहिमिलनासादेय सूर्यावर्तरोगहित्तेय जीर्योहीसोरेचनकरहे तीभीसूर्यावर्तकोंहरहे ऋन्यच जीवनीगणसेस्वेदकरावै सूर्यावर्तताहिमिटजावे ऋन्यच गुडऋाटाघृतताहिमगाय मालपूडाकरप्रातिहिखाय ऋथवाउचिततस्मैजोखावे सूर्यावर्तरोगमिटजावे ऋन्यच ॥ लेप ॥ चौपे ॥ मुंठवर्चमघसमपीसाय ऋवपीडजुकीजेताहिवनाय सूर्यावर्तरोगहोइनाइा श्रेसेकहीचिकित्सातास ॥ ऋथनसवार ॥ चौपे ॥ भगरारससमवकरीक्षीर धूपतपाइलेदुमितधीर ताहूकीलेनेनसवार सूर्यावर्तरोगिन्खार ॥ ऋन्यउपाय ॥ चौषे ॥ वनम्गपक्षीमांसमगावे उप्णकरेसो.
सीनवंधावे सूर्यावर्तरोगहोएनाइा तासउपायकीनपरकाइा ऋण्लतासकेपत्रमंगावे रसनिकालपुटकंडापावे कलकवीचमखनगडकाय घृतनासादेपीडहटाय ॥ नसवार ॥ चौषे मयूरजुकुरकुटछागलमास लेसमपटगुणपययुततास मंदऋग्निपकायसोलीजे मांसिनकासपुनदूरकरीजे जामनपायसोद्धजमावे मथकरतासोंघृतिकसावे ताघृतमोजीवनोगणपावे षटगुणदुग्धसुपायपकावे ताघृतकीलेवेनसवार सूर्यावर्तरोगिनवार ॥

### ॥ त्रथत्रर्धावभेदकशिरोरोगनिदानं ॥

॥ चौपै ॥ त्र्र्यावभेदकत्र्र्यद्वीराजान ताकेकारणकरींवषान जोनररूपोभोजनखावै वावहुखा-वैनाहिपचावै त्र्रथवाश्रमवासोयोजागै ताकोपवनफनाकलागै त्र्रातित्र्रातपतेभीतिसजान वात्र्राति-मैथुनतेतिसमान वेगपुरीषमूत्रकोमारे तातित्र्र्यथवभेदकथारे त्र्रथवाबहुतषेदकरजोऊ स्रातिन्ययामकरेन- रकोऊ इन्हकारणतैंकफत्र्यरुवात कुप्तहोइवाकेवलवात ऋर्धसीसकोपकडेत्र्याय महादुःखिशस्मोप्रग-टाय नेत्रकर्णभूऋद्वललाट शंखमन्याहोएपर्शुसींफाट जोयहरोगवृद्धतापावै नेत्रकर्णकींनाशकरावै॥

#### ॥ त्रथत्रर्धवभेदकिशरोगेगउपाय ॥

॥ चौपै त्र्प्रधावमेदकजिसरुजहोय मर्दनसनेहकरेहितसीय शिरत्र्प्ररुउदररेचहितमान सनिन्धउ-ण्णाभाजनहितजान धूमपानभीहितकरतास ऋसउपायतिसकीनप्रकास ऋाकधतूराजढहिमंगाय हिंगूमहुरा-फीसरलाय सुंठकुङ्गुनलसुनिहंधरै गोमूत्रिहंपीसगर्मसोकरै लेपकरैमाथेहितलाय सूर्यावर्तत्र्राधसीमी-जाय ॥ त्र्ययलेप ॥ चौप ॥ तिल्ब्यहनलदमधुलंबणिमलावै लेपकरैसोऊरोगनसावै नसवार का लेतिलप्तमपीतविडंग लेनसवारहोएरजभंग॥ ऋन्यच॥ शालिपर्णीजलसोंपीसाय लेनसवाररोगसोजाय ॥ लेप ॥ पवाडवीजकांजीसोंपीस लेपैरोगहोयहेपीस ॥ त्र्यन्यउपाय ॥ चीपै ॥ नासाद्वारकरेटुधपान तोभोहोएरोगकीहान ॥ लेप ॥ सारवायष्टीउत्पलकुढ यासमजलसोपीसइकढ शिरमस्तकपरलेपैतास त्र्रार्थवभेदकरुजहोएनास घीवरत्र्रादपदारथखावै त्र्रार्थवभेदतुर्तमिटजावै खंडमिलायदूधकरपांन त्र्रार्ध-वभेदकदूरपछांन नरगेलदूधपीवैमनभाय तौभीत्र्प्रर्धवभेदकजाय॥ नसवार ॥ दसमूलकाथघृतलवण-मिलावे लेनसवारपीडमिटजावे ॥ त्र्यन्यउपाय ॥ चौषै ॥ कुंकुमघृतभूनोंसममितरी त्र्राजाक्षीरसोपा-सजुपुधरी लेनसवारताहुकीयास श्रैसेकहीचिकित्सातास कालेतिलश्ररुवायविडंग पीसमहीनकां-जिर उसंग लेपकरैमाथेपरकोइ ऋषंवभेदकहरहैसोइ ॥ पुनः ॥ फलनरेलकादूधमंगावै मिसरीगोकादूध-रलावै पवित्रातफुनलेनसवार ऋर्षवभेदककोदुखटार ॥ नसवार ॥ चौपै ॥ वीजपुटकंडासुंठील्यावे लेसममधूसकरापावे ताकीजोलेवेनसवार ऋर्षवभेदकदोषनिवार ॥ ऋथकाथ ॥ चौपै ॥ त्रिफलानि-द्यागु हूचीत्र्यान किरायतानिबसभीसमठान गुडयुतकाथकरपीवैकीय त्र्यर्थवभेदकनासेसीय भूविका-रसंखकत्र्प्रहकास कर्णरोगरात्रांधविनास पटलत्र्प्रवरपक्षघातनिवारै जैसेवायूमेघउडारे॥ त्र्प्रनयच ॥ केतरवृतभुंनखंडामिलावै नसवारलेयसिररोगमिटावे भूत्रश्रहसंखिवकारहरैसो कर्णत्रक्षिशिरशूलटरैसो-जोविधमुर्यावर्तमोंकही सोविथऋर्द्वमेदकसही ॥ ऋथजीवकारितेल ॥ चौपै ॥ जीवकऋषभ-वङायहङोजे द्वाक्षामहूमुङ ठीदीजो नीलोत्पलचंदनरा फैरल्याय त्र्यवरविदारीकंदामिलाय यहसमप्र-षटगुणरुग्धमुपायपकावै वनमृगपक्षीकोरसमास यहभीनुलार्धमेलीयेतास-करेतिद्वलेवेनसवार ऋदीशा कीपीडाटार विधरऋवरकर्णकोशूल तिमररोगकरेनिरमूल गलशूंडीवातज-यंथकारमतयाहिवतावे शिरोरोगसविहहरलेय दांतचलतिस्कंपदलेय त्रादितादिसव रोगहरेसो भावप्रकासमतयाहिधरेसो

#### ॥ ऋथशंखकानिदानवर्णनं ॥

॥ चीपै ॥ रक्तवातिषतदुष्टजोहोय इांखमध्यहोस्थतहसयि पीडातीवदाहप्रगठावै रोगशोथकरिसरप कंडावै विषद्भवयहणकरैलपलीन गलकोंयहनकरैत्र्यतिक्षीन जोइहरोगित्रशरहै रोगीनाशहोडमृतगहै जोत्रीरात्रीवचोपछानै देयजवाब चिकित्साठानै सूर्यावर्तत्र्यादियहचार शिरकेरोगजुकीनउचाः.

#### ॥ त्र्रथशंखकिशरोरोगउपाय ॥

॥ चौपै ॥ शंखकशिरोरोगजिसहोय सूर्यावर्तचिकित्सासीय विनास्वेदसभन्त्रीषधतास हैहित करयें

लिथेजात अरुषृतदुग्धपाननसवार शंखकमोहैलोहितकार ॥ अथलेप ॥ चौपे ॥ शताविश्यवररूष्णितिल्यान नीलोत्पलजुमुलठीठान दूर्वात्र्ररपुनर्नवापाय यहसमलेपनकरैबनाय शंखकरोगहोयहै
नाश निश्चेकीजैमनमोतास ॥ अन्यच ॥ चंदनस्वेतकमलमंगवाय मुलठीनीलोत्पलहिरलाय पद्म
कार्ष्वेतजढल्यावै दूर्वात्र्रहलामज्जकपावै दोनोरजनीग्रवरउशीर रेठेसभसमपीसोधीर लेपनकीजैताहिबनाय शंखकरोगदूरहोयजाय वाइनवस्तूकरहेकाथ सीतलतेचनकरितसमाथ संखरोगइहिवधीनिवारे वंगसेनमतयाहिउचारे ॥ अन्यच ॥ क्षीरीवृक्षनकोंपीसावै लेपकरैसोरोगमिटावै ॥ अन्यउपाय ॥
॥ चौपे ॥ कोंचअवरकादंवमंगाय कच्छूहंसशरारील्याय इनजीवनकालेवेमास रसहीकाढिपलावे
ास रसकाढैसोपीवेकोय फुनसंखिहमोसंधीजोय तामोवैनाडीसुविचार वेधकरैविनसंखउदार संखहिकोताडननहिकरे मुपनासासींपयवृतचरे ॥ अथसेचनं ॥ चौपे ॥ पित्तअधिकजामोलपपैये खंडदु
ग्धजलभेचकरेये यहभीहितकरजानउपाय वंगसेनयोंदियोवताय

#### ॥ त्रथत्रभंतवातलक्षणं॥

॥ चोदई ॥ तीनेदोषकोपजोषेरे सिरनाडीमभपीडितकरै नेत्रश्रूत्रश्रद्शांतमझार त्र्यत्सयपीडकरेसंचा-र मस्तककोजोहाडलपाव शंखनामताकोलपपाव गंडस्थलजोयासेफुरे हन्पकडवहुदुःखित्र्याजुरे त्र्यर-नेत्रनमोउपजैरोग त्र्यनंतवातयोजानेलोग एकादशयोंभेदपछानो कह्योनिदानयथसोमानो शिरकोरोगम-हावलवान समझचिकित्साकरेसुजान ॥ दोहरा ॥ शिरकेरोगनिदानकेभाषेभेदसमस्त समझचिकित्साजो-करैताकीवुद्धिप्रशस्त.

#### ॥ त्रथत्र्रानंतवातिशरोरोगउपाय ॥

॥ चौपई ॥ सहितपायमालपूराखाय श्रानंतवातकोरोगनसाय ॥ चौपई ॥ श्रानंतवातजाकेसिररोग ताहिचिकित्साश्रेसेयोग सूर्यावर्ताचिकित्साजेऊ श्रानंतवातकीजानोतेऊ श्रारु स्विच्यश्रेहेपरमान वातपिन्तहरू श्रीप्यजान श्रारु स्वाप्य कित्सा श्रामनस्वार ॥ चौपई ॥ गुडश्रर गुंठजुनासादेय सम्पाति स्वाप्य स्वप्य श्राप्य स्वप्य स

पई ॥ जीवकऋषभद्राक्षपुनन्नान उत्पलवलामुलर्छाजान इहसमतैलदुग्धसमपाय विधिवतसोंमंदाग्निप-काय ताहूकीलीजैनसवार पित्तवाताश्वररोगनिवार ॥ त्र्रथवलादितैल ॥ चौपई ॥ त्रिफलाजीवंतीरस-त्र्रान इन्हसमजलकरतैलपकान ताकिलीजैनितनसवार गलतैंऊपररोगजुटार ॥ इतिश्रंतरगतिशरोग-समाप्तं ॥ मछीभुंनश्रिधिककरलेय नचोरत्र्रांद्रत्वचहरलेतेय सुकायचूर्णातिसकाकरवाय जिमिकंदजढरस-तिहपाय मापकयूषरलायजुखावै शिरोकंपरुजशीव्रमिटावै ॥ त्र्रान्यच ॥ शिरोरोगमोनस्यप्रमान चतुरवै ययहकरैवखान शिरोकंपदाहजुतजोय वातव्याधिवतकरहैसोय

### ॥ त्रथवाह्मगतशिरोरोगनिरूपणं ॥

॥ चौपै ॥ वाह्यरोगहेपांचप्रकार तिन्हकाविवरोकरीं उचार इंद्रलुप्तत्र्प्ररुपलितपछानो त्र्प्रशंक्षिदारुणवे-छिकाजानो शिरकेरोगवाह्यगतजान त्र्यागेलक्षणयतनपछान-

# ॥ ऋथइंद्रलुप्तलक्षणम् ॥

॥ चौपै ॥ रोमहिमूलवातिपतदोय क्रमप्रवेशितनकरहैंसोय तिन्हकररोमसभीगिरपरें पुनकफरक्त-त्र्यायसंवरे सोदोऊत्र्यसवलप्रगटावें पुनरोमनकोनहींउपजावें इंद्रलुप्तजोलोकिनहारे नामवालचरप्रग-टउचारें इति ॥

# ॥ त्रथइंद्रलुप्तरोगचिकित्सा ॥

॥ चौदै ॥ इंद्रलप्तरोगजोलिहये ताहिवालचरटटरीकिहये तासचिकित्सात्र्रेसैमानो वंगसेनमतप्र-कटपछानं स्नेहरवेदहीप्रथमवखाने नाडीछेदमूर्द्धकीजाने ॥ ऋथलेप ॥ नीलाथोथामर्चमंगावे का-हीत्र्यवरिसलासमपावे जलसोपीसलेपकरकोई इंद्रलुप्तदुखनासेंहोई ॥ त्र्यन्यच ॥ मुत्थरदेवदारुसमपीसै लेपैइंद्रलुप्तरुजपीसै ॥ त्र्रान्यच ॥ मूलसुहांजनलेवेकोय तीनदिनागोमूत्राभिगोय गोवरसंपुटभुंनपिसाय लेपैइंद्रलुप्तमिटजाय ॥ ऋन्यच ॥ कौडपटोलरसलेपैजोय नाज्ञहिइंद्रलुप्तकोहोय ॥ ऋन्यच ॥ गुंजा-मूलफलत्र्यवरमिलावे लेपेरोगवालचरजावे ॥ त्र्यन्यच ॥ गुंजापत्रमुलठविषपीस तिलत्र्यस्तैलताहिमो-दीस काजीसींलेपैरुजषीस उपजैवालकहतजगदीस ॥ त्र्यन्यच ॥ गोषुरुत्रवरतिलनकेफूल मधुघृत-सींलेपैसमतूल इंद्रलुप्तनाशतवहोय घणेकेशउपजैंतहांसीय ऋन्यच ॥ ॥ चोपै ॥ हाथीदांतभस्मजो-कीजै रसींतदुग्धधृतसंगमिलीजै लेपैइंद्रलुप्तमिटजाय हथेलीहाथरोमप्रगटाय ॥ त्र्रन्यच ॥ मुनक्कां-नीलोत्पलजुमुलक्की घृतवातैलसमकरेइकक्की जदिशालिगरणपरत्र्यावै नाडीवेधत्र्यवश्यकारवै तैल-मलायसीसकोचाय त्र्यौरविरेचनसिरकरवाय भंगरारसगोक्षीरलिपावै जन्मैंकेशवालचरजावै॥ त्र्रान्यच ॥ ॥ चौपै ॥ चतुषपादपशूजोहोय रोमत्वचानखळीजैसोय शृंगत्र्यस्थिपुनयहसमळीजैं ताहिभस्मसंगतै-लरलीजें लेपकरैहोएरजकोनाइा त्र्यवर्यरोमउपजैंतनतास ॥ त्र्यन्यच ॥ भूतकेझीवटजटामगावै रस-गुडूचीतिह्चूरणपावै तैलमाहिरविवारमंझार पकायलेपटटरीटुखटार केसत्र्य्रतंतउगतिहारमाही वंग-सैनमोकहितसुताहि ॥ त्र्रान्यच ॥ मुलठीचंदनमुर्वाल्यावै गुंठित्रफलानीलोत्पलपावै वनचूडाजुिपयं-गुगिलीय लोहचूर्णभूतकेसीजीय दोयसारिवाचूरणकरै भांगरेरसामिलतैलसुधरै मंदत्र्प्रिप्तिताहिपका-य वालगिरनमोसीसलिपाय घनेस्निग्धकोमलन्त्रतिभाय प्रथमकेसतनउपजेन्त्राय याहितेंलजोना-

साधारै त्र्यकालपिलतिसंदूरनिवारै ॥ त्र्यन्यच ॥ करवीरमालतीचित्रात्र्यान करंजुएकसमतैलिहैठान ता-हिपकायलेपजोकरै रोगवालचरतासोंहरै॥ श्रन्यच ॥ चीपै॥ त्र्राकत्र्रवरथोहरपयत्र्यान लांगलिभं-गरावांसाठान ऋजामूत्रगोमूत्रमिलाय तुम्मास्वेत्तसर्पपापाय कौडवरचइकसमसभलीजै यपकेसींकीजे लेपेकूरमपृष्टसमान टटरीनदीकेदाप्रघटान नसवार ॥ चौपै ॥ मुलठत्र्यामलेलेसमदोई पकानेतैलदूधमेकोई लेनसवारलेपवालावे गंजदूरशिरवालदिखावे ॥ त्र्रथगंजचारप्रतीकारलिख्यते ॥ ॥ चौपै ॥ दिनचौथेजोसीसमुनावे अपरवाथूसागंजुलावे दिनपचीसलगसिरपरलावे गंजरोगतुरत-मिटजावे ॥ दोहा ॥ मखनपारातुत्थलेखर्लपहरकरकोय शिरमुनायलेपनकरेगंजदूरतवहोय॥ स्त्रीपधगंज-की ॥ थोथाटंकभूनकेपाय त्रिमाडिघरत्र्राठटंकपीसाय तेलसरसोंकापाउमंगावे ताकेभीतरपरलकरावै सि-रमुनायकेलेपलगाय गंजरोगइकमासमैजाय च्छालागंजकोदारू तीसरेदिनजोसीसमुनावै तापरघोडे-मूत्रजुलावै दिनतीसजोसीसधुलाय गंजरोगकोतुरतामिटाय ॥ पुनः ॥ दोहरा ॥ वेरगिरीपीसायकैलेपो-पानीसंग त्र्रगलालेपउतारकेनूतनकरोनिसंग सातदिवसलगकीजियैजायसीसकोगंज ऐसेरोगजुजातहै-पापजायज्योंगंग॥ गंजकीमलम ॥ चौपै ॥ घोडेकेनपपैसेचारभर घीउपाउमेमेलजालकर घृतपुणलेवैम-ल्हमवनाय ताक्रेभीतरत्र्प्रौषधपाय चाकसूपैसेचारिपसावे थोथामासाङेडरलावे उसीघीउमेलेहुघसाय दि-नइकीसजोलेपकराय गंजरोगिसगरामिटजावे जाविधन्त्रीपधजोगवतावे ॥ पुनः ॥ चीपै ॥ थोथा-त्र्यवरसुहागाजाण मुग्दासंगकमीलात्र्याण ठंकठंकपक्कापरमाण त्र्यांवलेपैसाडेढभरजाण कथकसीराडेढ-पीसाय तैलमाहितिसलेजुरलाय तैलिमठासिरसाहिवार कडछीत्र्यंतरमेलविचार तामेदारूदेहमिलाय सोटेसेतीलेहु घसाय सिरके उपरलेपकरावै गंजरोगतुरतिमटजावै॥ पुनः॥ चौपै॥ माझागोहारसजुकढावै सेरडेढपरमाणवनावै हर्ल्दापैसेदोयपिसाय गोहेरसमेदेहुमिलाय पातरभातरताकोपावे पात्रसुखपरमु-द्रालावै ऋरूडी ऋंदरदेहदवाय दिन इकी सलगराषदवाय पाछेका ढकरले पकराय उसीले पपरसातल गाय दिवससातमेलेहुउतार गंजरोगकोदेवाटर जोकलुवाकीगंजभीरहै तीनलेपनत्र्यबरभीकहै ॥ त्र्यन्यच ॥ गोहेकोरससेरमंगाय भिलावेथानत्र्याठजोपाय कंडगरीमूलटंकसोत्र्यान तिलहितेललेताहिसमान सिरपरलेपजुताहिलगाय गंजगेगसिगरामिटजाय इातिगंजरोगाचिकत्सा॥ इति

#### ॥ त्रथदारुणकलक्षणम् ॥

॥ चीपई ॥ झिरदारुणपुजलाप्रगटांवे स्थानकेशपहुरोहोइजावे यहकफवातकोपतेंजान श्रेसिंभाषेयं-थनिदान

#### ॥ त्रथदारुणकरोगचिकित्सा ॥

स्रोहपानस्वेदनरभासे नाडीमस्तकरुधिरनिकासे त्र्यवपाडिशिरावस्तीत्र्यभ्यगदारुणरागयाहीतेंभभ॥ त्र्यन्य ॥ कोद्रमित्रणकीभस्मजुकीजै तासक्ष्यारजलसोंगहलीजै ताहीजलिसरधीवैजांथ दारुणरोगनासतवहोय ॥ चौपई ॥ नीलकमलकोकेसरत्र्याने मुलठीत्र्यावलेतामोठाने पीसेजलसोंलेपलगावै तासोरंपिकारोग-मिटावै रोगदारुणकहोयहैनाश वैद्यकमतयोंकीनप्रकाश॥ त्र्यन्य ॥ गुंजाफलत्र्यस्तैलपकावै शिरलेपती-भीमिटजावै ॥ त्र्यन्यच ॥ वांसाफलकदुतैलरलाय गोमूत्तरसंगताहिपकाय करेलेपव्याधीमिटजावै वंगसेनमतप्रघटवतावै ॥ त्र्यन्यचतेल ॥ ॥ चौपई ॥ कौशातकीदंतीकालमूल चित्राचूर्णकरोसमतूल तैलन

मिलायपकावैतास लैंपेदारुणकहोहि।विनाश ॥ श्रन्यच ॥ चौपई ॥ उत्यललोहचूर्णत्रिफलाय सारवाल-वणमुलठोपाय मंगुरायहसमहीसमलीजै तैलमिलायपक्रसोकोजै लेंपेरोगदारुणकजाय श्रवरश्र**रंपिकारोग-**मिटाय इति

## ॥ त्रथत्ररुंषिकालक्षणम् ॥

॥ चौपै ॥ शिरमोव्रणवहुमुखकेहोंहि गलितमांसलखऐसावोहि वातरक्तकमकोपैजवै रुजत्र्रहंषि-काजांनोतवै

#### ॥ त्रथत्रकंपिकाचिकित्सा ॥

जलौकारुधिरमोक्षाहिततास प्रथमउपायकीनपरकाश ॥ त्र्यन्यउपाय ॥ सेंधालूनतककेसंग धोवेशिर-त्र्यक्षिकाभंग पटोलर्निववासासमलेय विधिवतलेपवनावेतेय वारंवार**ेपयोकरे रोग**त्र्यरूषिकातासों-टरे ॥ चौपै ॥ खदर्रीनवजंवूसमञ्जान इन्हकेत्वचकाक्काथप्रमान मूत्रपायप्रक्ष्यालनकरैं रुजत्र्प्ररंपिका-तातैंटरै ॥ लेपनं ॥ कोगडलवणगोमूत्रसोपीसै लेपकरैजुत्र्यशंपिकापीसै ॥ त्र्यन्य ॥ ताल-मूलगोवररससंग लेपेहोएऋरंषिकामंग ॥ ऋन्यच ॥ निवकाथगोवररससंग लेपकरैरुजकोहोइभं-ग ॥ त्र्रान्यच ॥ ॥ चौपई ॥ तिलपिन्याकपुरातनत्र्रान कुर्कुटविष्टामूत्रपीसान लेपकरैजुत्र्रारुं-पिकाजाय यहउपायभीकह्योसुनाय ॥ त्र्रान्यच ॥ पटोलहरिद्रहरतालमगावै त्ताहिर्निवसींकल्कब-नावै ताकोलेपनिशरमोदेय रुजत्र्यरंषिकायाहिहरेय ॥ त्र्यन्यच ॥ नीलोत्पलइरंडभृंगरज लेपैह-रैत्र्प्ररंषिकाखाज ॥ पुना ॥ घोडेकीजोलीदमगावै रसनचोरमधुलवणरलावै करैलेपसिरऊपरमा-न रुजन्त्ररूपिकाहोवैहान वाकंडियारीलूणेकसंग लिह्रसलेपकरैरुजभंग ॥ त्र्रन्यच॥ कुठभून-ठीकरीमंकार चूरणकरसुतैलमोंडार लेपनसोंजुत्र्ररूं भिकाजावै त्र्रसउपायताकोलपपावै ॥ त्र्रन्यच ॥ थोहरदुग्धन्त्रकंपयलोजे पत्रधतूरेमूत्ररलोजे तैलसोंलेपैरूंषिकाजाय शिरकंडूवणदूरवहाय ॥ त्र्रथहरी-द्रादितैल ॥ ॥ चौपै ॥ दोनोरजनीत्रिफलापाय चंदननिवभूनिवमंगाय इन्हसीतैलपकायलगावै-रुजन्त्ररंषिकाहतहोजावै ॥ त्र्रन्यच ॥ ॥ चौपई ॥ शालिपार्णिरसतोलान्त्रान छिन्नासमठान पलपलभागईन्होकापाय केशभस्मकंपइकठाय मछीपूरेवीसमिलावै मधुमक्षिकासी-वीसरलावै चारगुणागोमूत्ररलाय ताहिसंगकदुतैलपकाय ताहितैलकालेपकराय रुजन्त्ररुंषिकादुखन-णजाय दुष्टदंतनखक्षतसुनिवारे वणसूकै जुविसरपीटारे इतित्र्यरूपिकाचिकित्सा.

## ॥ ऋथपिितलक्षणम् ॥

॥ चौपई ॥ कोधशोकश्रमयुतजुशरीर तार्तेगरमीहोईसुधीर सोगरमीशिरमोचढजावे शिरकेश-नकोंस्वेतकरावे रोगसोऊझुरडीप्रगटावे याविधियाकेलक्षणगावे. ॥ त्र्रथत्र्र्यकालपिलतविशेषमाह ॥ पित्तसुभावजाहूनरभाय स्वेताईशिरप्रगटेत्र्याय पुनजोवनमेंदोषजु दोऊ ॥ वातिषतदुखहरहैसो-ऊ वृद्धत्र्यवस्थाप्रगटतसोय त्र्रकालपिलतयहविधहिहोय

#### ॥ ऋथसन्निपातपछितलक्षणमाह् ॥

सवकायश्वेतहोयहैवाल तौसान्नेपातजपलितनिहाल सुक्ष्मरूक्षत्रप्रकोमलवाल तबव्डापनजानेहाल पलि-

तहिस्वेतकेशकोकहै तासचिकित्सात्र्रीसेल्है त्र्यथपलितचिकित्सा ॥ लेपन ॥ दोइप्रमाणधात्रीफलत्र्यान दोहरडवहेडाएकप्रमान लोहचूर्णकर्षइकपावै त्र्यांवगुटीपंचकर्षमिलावै लोहपात्रभंगुरारसपाय त्र्याठपहिर-सोषरलकराय केशोऊपरलेपनकरैं स्वेतकेश्वश्यामरंगधरै ॥ त्र्यन्यच ॥ चौपई ॥ लोहचूर्णभंगुरात्रिफलाय रुष्णमृत्तकाइक्षुरसपाय लोहपात्रमोंमासप्रयंत परलकरैयहलहोवृतंत सोकेश्रोंपरलेपलगावें स्वेतकेशक्या-महोइजावैं ॥ त्र्रथत्रन्यउपाय ॥ चौपइ ॥ धात्रीफलविजयाकेफूल लोहचूर्णतीनोसमतूल इन्हकेजल-मोधोवेकेश स्वेतकेशश्यामहोएवेश नर्कनर्सैज्यांगास्नान स्वेतरंगत्यांभाग्याजान त्र्रान्यच ॥ चौपइ ॥ नीलीपत्रभंगरात्रिफलाय लोहचूर्णभेडमूत्रपिसाय स्वेतकेशपरलावैजोय पलितजायश्यामरंगहोय त्र्यन्यच चौपइ निववीजभंगरारसपाय वहेडेन्त्रसनवृक्षरसथाय इन्हसमतैलमिलायपकावै लेनसवारपलिताम-टजावै भोजनउष्णकरैपुनसोय केंद्रारंगइयामत्र्यतिहोय ॥ त्र्रथकेतिक्यादितैलं ॥ चौपइ ॥ केतकीभंग-राउत्पलन्त्रान इयामानिफलानीलिकाठान गिलोयसहचरीन्त्रर्जुनफूल तिलीइयामलोहचूरणतूल पद्मकं-त्र्यर्जुनवीजतामें।लखभाय इन्हकेसंगहितैलपकावै पुनित्रफलाकाथमाहिसुपकावै पुनभंगरेरससाथपकाय लायपलितउपजिव्हकजाय ॥ ऋथनीलविंदुतैलं ॥ चौपइ ॥ ऋंजनमुलठीसारि-वात्र्यान त्र्यगरउत्पलत्र्यरुत्रिफलाठान नीलीपत्रमुत्थरतिलकाही त्र्यरुतालीसपत्रलपताहि कूरमपित्ता-सिंसिपाजान नीलाथोथाभंगराठान लोहचूर्णभूतकेशीलीजे स्रंवगुठीगूतरसंगदीजे रसींतत्र्यवरहि-श्रर्जुनफूल राडाफलफलजामनतूल कर्षकर्षयहउौषधलेय महीनपीसकरकल्ककरेय त्राजाक्षीरत्रारुनैलसु-जान प्रस्थप्रस्थइनकोतुममान विभीतकभंगराधात्रीतीन इनरसत्र्याढकत्र्याढकलीन इनसभकोइक-ठाजुमिलावे लोहपात्रमोंताहिपकावे सितकेशनकेऊपरलाय स्यामरंगत्र्यत्सयहोजाय जहांइकवूंद-ताहिकीपरै सोइस्थान३यामरंगधरै खालकपलितवालचरनाइौ त्र्रायुरनेत्रकीज्योतिप्रकाइौ तेलकीलेनसवार तौभीकेशऱ्यामरंगधार वलत्र्यरुवर्णहरतहैसीय नामजुर्विदुनीलइहहोय विश्वामित्रऋषी-यहकहों जगकोहितत्रपनेमनगहों त्र्रथकाश्मरीत्रादितैल चौपइ काश्मरिसहचरिकुसामगावै जंवू-त्र्यर्जुनफूलसंगपावे पिंडीतकगुटीत्र्यांवकीत्र्यान त्रिफलामहूफललेसमठान इन्हमोतैलसाठपलरलावे तातेंदुग्धचतुर्गुणपावै दुग्धिहसमभंगरारसपाय मंदत्र्प्रिप्तितेलपकाय मलैतेलकोमासप्रयंत इयामकेश-होयजावेतंत नस्यकरेइसकीनरजोय भ्रमरसमानवर्षदातहोय निश्रयकीजेमनमींसोय वंगसेनमींछपि-येजोय ॥ त्र्रथकेशरंजनतैलं ॥ चौपइ ॥ काश्मिरमूलजुसहचरीफूल केतकीमूललेहुसमतूल भंगरालो. हचूर्णित्रिफलाय यहसमतैलजुपायपकाय सोइतैललोहपात्रमापावे पृथवीमोइकमासद्वावे पुनकेसनको. मर्दनकरं भ्रमरन्यायस्यामरंगधरं ॥ त्र्रथकैटभतैल ॥ चौपइ ॥ केतिकिकुठभंगुरात्रिफलाय दालहलद-त्वचरसौंतजुपाय वृक्षमयनफलत्वचतिलस्याह **लोहचूर्णनीलील**षियेताह त्र्यांवगुटीपिंडीतिकत्र्यान वरचहिभंगरारसपुनठान त्र्रार्जुनपद्मकतामोंदीजे इनसवहूंकोकल्ककरीजे इन्हसभसमसींतैलपकावै मर्दनकरैपलितमिटजावै त्र्यवरहुंइंद्रलुप्तहोइनाश विदेहनृपतयहकीनप्रकाश ॥ त्र्रथमयूरपितादितैलं ॥ चौपइ पित्तामोरत्र्यंवगुटीत्र्यान भेहनीलिकाउत्पलठान भंगराकाहीसुरमालीजे तैलइन्होसंगपकजुकीजे लोहपात्रमें। धररगडावे मासप्रयंतदवायरखावे केशनपरसोमलैवनाय पलितजावेश्यामरंगथाय

### श्रीरणवीर जनत्य.

## ॥ अथइरिवेकिकाशलक्षम् ॥

॥ चौषई ॥ मस्तकविषेपिडिकाहोय मोलाकारमुजानोसोय व्वरङ्गजेश्रातिपीडाकरे सोरदेडिका-नामसुबरे ताकरताहिविदोषजमानो इसप्रकारसोळक्षणजानो

#### ॥ ऋगइरिवेछिकाउपाय ॥

॥ चौपई ॥ पित्तविसर्पर्मेश्रोषधजीय इरवेखिकमोजातीसीय श्रागेपथ्याऽपथ्यविचार जाविधप्रथ-कारमतथार.

### ॥ अथिशिरोरोगपथ्याऽपथ्यनिरूपणं ॥

॥ दोहरा ॥ शिरोरोगकेपथत्रपथवैद्यकत्रंथिवचार भाषसुनावतहांतऊसुनहोबुद्धिउद्दार ॥ चीपर्द ॥ श्रथपथ्यं ॥ स्वेदनधूमपाननसवार रेचनलेपनलदंविचार रक्तमोक्षढंभिशिरवंघन पुरातनघृतकोपानजुलंवन चावलसहीदुग्थपलान पटोलद्राक्षवाथूपथमान नारकेलवादामुल्पांजे धात्रीफलहिसुहांजामदीजेनमारूथलम्गपक्षीमास कुठकरेलेकीनप्रकास तैलविजौरात्र्यवरत्र्यनार कांजीतकहरडमनधार कुत्र्यारगंदलत्र्यक्षमुत्थरजानो करपूरउशीरहिभंगरामानो ॥ दोहरा ॥ पथ्यकहिसररागकेपंडितलेहुविचार इस्तेत्र्यानेमुनोतुमकरोंत्र्यपथ्यउचार ॥ त्रथत्र्यपथ्यं ॥ दोहरा ॥ वेगरोकनिद्राक्षुधाविष्टामूत्रज्ञंभान व्यवीवतारोकनत्र्यपथ्यल्खुवकीइस्नान शिरोरोगवर्ननकीयोपथमहिरूपनिदान फुनहिचिकित्साभाषकेपथ्याऽपथ्यव-षान ॥ इति ॥

### ॥ श्रथकर्मविपाकथनं ॥

॥ दोहा ॥ जिसनरपूरवजन्ममेसीसकिलगेचुराय शीर्षरोगितसहोतिहिदियोजुयंथवताय तासहिदोषिन-वारणेसिकादानकरेय तुलाप्रमाणिवधानयुतताकरदोषटरेय ॥ श्रम्यच ॥ पूर्वजन्ममेजाहिनरडोषधल-ईचुराय शिरोरोगितसहोतिहैसूरयिदयोवताय ताकदोषिनवारणेकचनपलभरलेय विदुषिहिब्राह्मणकेप्रती-पूजाकरितसदेय ॥ श्रम्यच ॥ चौपई ॥ गुरुजनकाजोहोतपराधी श्रवरश्रेष्टवतिदयोजुत्यागी ताहिदो-षशिरउपजेरोग कर्मविपाककहेसिद्धयोग ॥ दोहरा ॥ ताकदोषिनवारणेवतरुल्लादिकरेय कंचनयुतउ-पवीतिहिवेदविदुषप्रतिदेय शीर्षरोगवर्ननिकयोकारणसहितउपाय नेत्ररोगवर्नन्करोसोसुनियेचितलाय.

### ॥ अथिशरविकारदोषकारणनिरूपणं अथकारणं ॥

॥ चौपई ॥ मुंडनजाप्रयागनाहिकरै मातपितापगसिरनाहिधरै बाह्मणगुरुसंन्यासीताही नमस्कारकर-हैजोनाही तिसकीशिरविकारहोइन्श्रावै तासउपायप्रगटयागावै.

#### ॥ ऋथउपाय ॥

॥ चौपई॥ षद्पलतास्त्रप्रधाणमंगावै ब्रह्माकीसोमूर्तवनावै स्वर्णमयीतिसयह्रोपवीत पहिरावैमनमो-घरप्रीत रजतहंसत्त्रस्वस्त्रउढाय पृष्टभागसूर्यवैद्धाय दक्षिणभागहिविष्णुविराजे वामत्रंगशिवमूर्तछाजे उत्तरभागकुवेरवैठावे विभिसीपूजेचित्तलगावै ब्रह्मादिकहितहवनकराय विप्रहिदेयप्रीतमनलाय शिरवि-कारदोषहोइनाश कर्मविपाककीनप्रकाश ॥ दोहरा॥ शिरविकारकेदोषकेकारणकहेउपाय नेत्ररोगके-दोषकोत्रामीसुनचितलाय

### ॥ ऋथज्यातिषउपाय ॥

जववुधश्रंतरदर्शामीं मेगलकरेश्रंविद्या तवप्राणीकी जानियसिरमोहो इकलेदा सूर्यदशाकेश्रंतरेशुकजुकरैप्रवेदा तीभीनिश्रेहोइगोसिरमोकळूकलेदा शुक्रकीश्रंतरदशामीं वुधजुकरेप्रयान तीभीपीडिशिररोगकीप्राणीभीगे-जान ॥ उपाय ॥ जोजोशहपरवेदाकरेपूजनकरियातास विधिविधानसीशहबलीदिरोगेरोगहोइनास.

## ॥ ऋथंऋधींसिरपींडाकामंत्र ॥

त्र्रथकपालीनाशयजाजारिपायनीजाजारीहत्यारी नजायतोमेरेगुरुकीत्र्राज्ञा हनुमंतवीरकीत्र्राज्ञा गरु-डपंषीकीत्र्राज्ञा मेरीभक्तगुरूकीसकीफुरोमंत्र इंश्वरीवाच इसमंत्रसेमस्तककोशनैः २१ वारफूकदे-तीत्र्र्यंशिरपीडाजाय रुष्णवदी १४ कोशक्तिमाक्तक् इसमंत्रकाजपकरेतीइहमंत्रसिद्धरहै ॥ त्र्रथदू-सरामंत्र डोनमोत्र्राधासीसीहुंहुंकारीपहरपचारोमुखमूदिपाठत्वेडारी त्र्रमुकारेसीसरहै मुखमहेश्वरकी-त्र्राज्ञाकुरै डोंटंटंस्वाहा २१ वार्मंत्रके ऋंगुलमस्तककेऊपरफेरैतीत्र्राधाशिरपीडाजाय १४९

# ॥ अथान्यप्रकारिंगरोगाऽधिकारकथनं तत्रादौ आगंतुकिंगरोगनिदानं ॥

॥ चौपई आगंतुकाशिरपीडपछांनी सरदर्गीरमादीकरजांनी विनापित्तशिरपीडाजोई आगंतुकका-रनगरमीहोई जैसेंधूपत्रगनवहुतापे बहुतखेदवाकोधिषत्रापे गर्मवस्तुत्रप्रतिहींनरखावे सोवुखारशिरहूं-कोधावे इनकारणिशिरपीडाहोई विनापित्तआगंतुकसोई ॥ उपाय ॥ चंदनमुसककपूरमंगावे त्र्यकंगु-छावसाथिपसवावे पतछाछेपताहिशिरदीजें त्र्यवाशिरपरमर्दनकीजें त्रागंतुकशिरपीडाजावे सुगमउ पायकरेमुखपावे वैरपत्रजढसाखाछीजें काकअधातहीसंगदीजें देगवीचधरवहुजछपावे चाढत्रगन-परसीगढकावे सोहुआडदेपरसाहोई आगंतुकशिरपीडाखोई काकजंघकेपत्रमंगावे महीनपीसिश-रछेपकरावे आगंतुकशिरपीडाहोई सीव्रयत्नकरनासेसोई धनिआंमिसरीकेशरआंनो मौनेदोदोमासे-छांनी अछासितछवागीवृतल्यावे करइकत्रनमुख्यारचढावे आगंतुकशिरपीडाजांनो ताहीछिनमेदूरपछांनो

# ॥ फार्सिशिरदर्दसरदीकित्रिथन्त्रागंतुकिशिरोगिनिदानं ॥

॥ दौहा ॥ जोहैसरदीजिगरकी उनविनपी डाहोय होवेठंड जो श्रोपरी श्रागंतुक कहिएसीय

॥ चौपै ॥ जैसंसीतलपवनजोहोई वाशीतलजलपीवेकोई शीतलवस्तुत्र्प्रधिकनरखावे ऊनाधि - कपवनसोईतनलावे होएस्पर्श त्र्प्रधिकतनजोई वरफादिकजखजैसंहोई इनहूंतेशिरपीडाजांनो त्र्रा गंतुकशिरपीडपछानो

#### ॥ ऋथउपाय ॥

॥ चौषे ॥ ऋपनादेहगर्मवहुकारेए गर्मवस्त्रश्रतिऊपरधारेए ऋौषधगर्मपीसिझारलावे वामस्तकप रमर्दनभावे गर्मनीरपीवेनरसीई भौजनऋधिकनखावेकोई १ एरणकीजढसुंठमगावे पीसर्नारसीगर्म करावे मस्तकऊपरमर्दनकारेए दिरपीडाताहीछिनहारेए २ हरडसुंठधिनश्रामंगवावे वाविडगसोसं-गिमलावे साडेतिनितनमासेल्याय सेरदोइजलकाथवनाय सोदिनसातिपलावेकोई आगंतुकिझिरपी डाखोई २ सुंठमर्च सीसनजढल्यावे मनकाजीराश्वेतिमिलावे अजमोदासमभागमिलाय साडेतीं नितनमासेपाय करेकाथपीवेदिनसात निश्चेसिरपीडाकठजात ४ मासेस्मतहफींममंगावे सेरदोइति

लतेलिमिलावे सेरपांचजलकूपामिलाय चाढ्यगानपरताहिपकाय जनसभनीरसोइजलजावे तौवहतैल-सीसपरलावे मस्तकहूंपरमर्दनकारिषे स्थागंतुकिशिरपीडाहरिए ५ सर्विजदोमासेल्यावे साडेदसमा-सेषृतपावे फूकमारनसुत्र्यारचढाय शिरपीडाताहीकटजाय कस्तूरीहर्दल्लींगमंगावे मुसककपूर भा-गसमपावे गोवृतसोनसुत्र्यारचढाय स्थागंतुकिसरपीडहराय १

### ॥ फार्सिसीरदर्दसफरावि॥

॥ चौषै ॥ केवलपित्तदोषजोहोई वामैलेजलसंजुतसोई इनहूंतेशिरपोडाजांनो ताहूकेहितजतन-पछांनो जोश्रीषधिपत्तजहैपाछे सोईसकलगुणकरइतश्राछे

#### ॥ ऋथउपाय ॥

॥ चौषै ॥ चंदनस्रोसनकीजढल्यावे वावर्डिंगसुंठीखसपावे गिलोईन्त्रामलादाखिमलाय मिसरी-गोघृतमधूरलाय करइकत्रचटनीचटवावे पित्तद्रोपशिरपीडाजावे २ त्रिफलाधनित्र्प्रांदाखमंगावे सनमूलिकरायतापावे मनकात्र्यल्मताससम्लीजें पौनेदोदोमासेकीजें चारसेरजलकाथवनावे त्र्याधसे-रपीवेसुखपावे २ त्र्यतरीफलसुंदरमंगवावे खावेशिरपीडामिटजावे २ धनित्र्यांतीलाडेडमंगावे मिशरी-साडित्रमासेपावे पीसनीरसंगसेवनकरिए पित्रदोषकीपीडाहरिए ४ काष्ट्रनिभ्मजलसोंरगडावे मिदारी-पायछेह्च टवावे पित्तजिशिपी डासभनासें नेत्रपी डकट्टृष्टिप्रकासे ५ मनसिलमघाली प्रमंगवावे पीस-नीरन नुत्र्यारचटावे पित्तजिशिरपीडाहटजावे निश्चेयतनकरेमुखपावे ॥ दोहा ॥ सिंगरफसीसालूणलेद-र्डकरेनरकोय मखनवीचरलायकेसुंहतपीडाखोय १ शिरपीडाहोवेवातकीत्र्प्रथवाकफप्रघटाय जतनाली खाजोठंडकासोईइतसुखदाय २ ॥ चौपै ॥ हलदीसुठीमघामगावे कवावचीनीमचपुटकंडापावे वाव-डिगञ्जनमोदालीजे पौनेदोदोमासेकीजें कर्केकाथपिलावेकोई नसुत्र्यारकरोशिरपौडाखोई ३ वर्चसुठ-हलदीमगवावे राईजीराभ्वेतमिलावे लूणसंगसमभागमगाय पीसनीरनसुत्र्यारचढाय शिरपीडाताहिः छिनजावे त्रागेत्रौषधत्रौरवतावे ४ तुंमेकीजढमचंमगावे मर्चश्वेतहलदीमघपावे वाविंडगसुंठीसं-गपाय कंडेन्त्रारीवडल्रिणामिलाय कीरगुंदचारसंगलीजे लेसमभागदरडकरदीजें सेरदोईतिलतेलिमला य नीरसेरदसपायपकाय जवसभनीरताहिजलजावे तौवहतेलसीसपरलावे शिरपीडाताहिकटजाय स-तावरीतेलसोभिगुणदाय ५ खिरनीवीजपत्रमगवावे ताहिसुरसनमुत्र्यारचढावे जेकरकेरसप्राप्तनहोई -वीजनीरसंगरगडेसोई ताहीछिनिशारपीडाजावे रणवीरिचैतामणिसुगमवतावे ६ देवदारुकुठलूणमगावे जडोखारमघसंगम्छावे पुष्पगंडेलभागसमलीजें पीसनीरिक्षारेलपनदीजें ७ सुंठीधनित्र्यांमघांमगाः वे चित्रालेसमभागमिलावे नौरपायकरकाथापिलाय शिरपीडाताहीछिनजाय ८ कलौंजीसर्करगोघृत । पावे हलुत्र्याताहिवनायखुळावे शिरपीडाताहीछिनजावे देहपुष्टिसरदोषहटाँवे १ जेकरकेवलत्र्याधिक-होई पित्तप्रबलवारु पिरजोकोई इनहुंते दिरपी डाजानी पित्तज पिछलायतन पछानी वांसाज ददोतोले-ल्यावे करेकाथसममधूमिलावे पीवतहीसिरपीडानासें रणवीराचितामाणियतनप्रकासे १० जेकररुधिर-पित्तयुतजांनी प्रवलहोएतवयतनपळांनी लूणमैनफलरगडपिलावे वमनकरेताहीसुखपावे ११ वापित्त-जक्रेयस्तकरावे बांसलीकर्तेरूपिरकढावे यीवापीछेजोंकलगाय त्र्रथवापछताहिसुखपाय १२॥ दोहा॥-जेकस्त्रवस्त्रिकारते शिरमेपीडाहोय ताहिउदरकोशदकरदस्त्रकरावेसीय १३

### । पारजीददशकीका ॥

॥ दोहरा ॥ श्राचेसिरपोडारहेमामॅकवहूंहोय ताहियतनपोछिछिता पितंजमानीसीय श्रावेसिरकी-पीडइकसरदीहूंतेजांन श्रथवाकेवछवाततसोछस्यापहचांन ॥ चौपई सूर्येजडेरहीतहेजवहीं श्राचेशि-रपीडाहेतवहीं ज्योंज्योंसूरजतेजदिखांवे त्यांसीशिरपीडनश्रतिषाचे दोइपहरतकसदिस्वावे पाछे-क्रमसीहटतीजावे सायंकाछतकरहेनसोई सूर्यपातनामाइमहोई सूर्यावर्तनामभीकहिए पारसदरदश-कीकाछहिए.

#### ॥ ऋथउपाय ॥

॥ चौपै ॥ पिन्पलकाष्टताहिरगडावे उषाकालिहारलेपचढावे त्र्याधेहारकीपीडाजाई मुगमउपा-यत्र्रधिकसुखदाई मरुत्रापत्रमंगावेकोई तिलकातेलताहिसमहोई दोनोतोलेपांचिमलावे चाढन्त्रग-नपरतेलपकावे सोईतेलनसुत्र्यारचढावे त्र्याधेशिरकीपीढाजावे सूर्यकांतसीसाजोहोई ताहिधोयजल-पीवेसोई त्र्रुरुणोदयमेसेवनकरिए त्र्राधेशिरकीपीडाहरिए सुंठीधनित्र्रांदोईमंगावे सतसतमासेकांथचढा-वे कोसाप्राताकालपिलावे त्र्याधेशिरकीपीडाजावे हलदीसुंठीमघामंगावे वह्नजुत्र्यांइनमर्चरलावे वा-वर्डिंगतुंमाजढलीजें सिलाजीतताहिसंगकीजें वीजउटंकनसंगमिलाय कवावचीनीसमभागरलाय त-प्तनीरसंगपीसेकोई नसुन्त्रारलेतिशरपीडाखोई मघामर्चसुंठिमंगवावे हलदीलूणघारसंगपावे किगिरकीरमिलाय वीजसुहांजनसंगरलाय कंडेन्प्रारीवडीताहिमंगावी वावडिंगसमभागमिलावी ची-दांचौदांमासेल्यावे सेरदोईतिलतेलिमलावे नीरसैंरदससंगमिलाय चाढत्र्यगनपरताहिपकाय जवद-ससेरनीरजलजावे तौवहतेलसीसपरलावे वानसुवारचढावेकोई स्त्राधेशिरकीपीडाखोई मुसबरत्रिफ-लाताहिमंगावे फकीसमसमभागवनावे प्रातसानमासेनितखावे त्र्प्राधीशरकीपीडाजावे कारसनिकसावे नसुत्र्यारलेतिशरपीडाजावे राईजलकेसंगिपसावे प्रातलेपमस्त्कपरभावे त्र्याधिशर-कीपीडाजाय सुगमउपायकहारेसमझाय त्रिफलात्रिकुटात्रिवीमंगावे फटकलूणकचलूणरलावे मनका-त्र्रजमोदासंगपाय सतसतमासेसभीमंगाय वीससेरजलपायचढावे सातसेरपाणीरहजावे सातसेर-गोदुग्धामेलाय तीनसेरसितखंडरलाय चाढन्त्रगनपरचासवनावे तोलाडेडनिताप्रतिखावे न्त्राधिद्वारकीपी-डाजाय फुनियवाकीपीडिमिटाय कपूरनीरकेसंगघसावे तीनवूदनसुत्र्यारचढावे त्राधिसीरकीपीडाखोवे-वातिपत्तकीकेंसीहोवे ॥ दोहा ॥ जेकरऐसेयतनतेपीडादूरनहोय तौजुलावदेसुद्धकरउदरउपाधीखोय जेकररुधिरविकारतेंसिरमेपीडाहोप नाडसरेरोदेषकेरुधिरानिकासेसोय

# ॥ मूर्छादिमागदी फा.ससीम.वसीम.॥

॥ भेददोई पहचानिए भिनाभेनसुननाम सिरहोवेसरसां महेह देहोत वरसां म सिरमें पडदे मिझकेसोजता-हुमें होय वाधमनिनाड दिमागमें ऋगोलक्षणसोय तापहोए ऋतिगर्भतनलालने बमुखजांन वकवादकरेचांद-नविनाहां सीरोदनठांन रुधिरपित्तकरएक हेदूसरपित्तजमान ऋगदिका एपें में यतनकरनातरहो बतहांन

#### ॥ ऋथउपाय ॥

॥ दोहरा ॥ पित्रजिशिकायतनिल्लाहैजोय सिरसांमरोगपरसोकरेसाहीछिनसुसहोय ॥ चौ-पै कपूरएकरत्तीमंगवावे चंदनश्वेतगुलावमिलावे सिरकामेलनासिकापावे सिरसांमरोगताहिकटजांचे यत-

नकरेसिरसांमनजावे श्रीवापीछेपछकरावे संरेरोरगकारुधिरनिकासे तीनवारहितरोगविनासे ॥ दोहरा ॥ जुसांदात्र्यमलतासकावाहरीडकाहोय शीरिषसतविधरेचनीहुकनाकरदुखखोय जेकरकेसिरसांममेलक्षण-होएवुहरांन रुधिरनासिकातेंचलेतौइहश्रेष्टपछांन जेकरसमतालंघकेरुधिरचलेत्रातिजास तौत्र्यसाध्यपह-चानिएकहिएमृत्यूतास पडदाहिरदेवीचइकसोजताहुमेजांन वरसांमरोगतवहोतहैतपताहूतेमांन धूमह-देकाकोपकरजवपहुचेशिरमाहि रहेतापनिद्राविनांऐसेलक्षणतांहि युनानीत्र्श्रीपधरेचनीरेचनकीरएजाम-नामत्र्रयारजफयकराजाहूर्तेदुखनास रुधिरसरेरोनाङकाताहिनिकालेकोय त्र्र्यादिकाणेमेयतनकरवाहीतेंसु-खहोय रोगपुरातनहोतहींताहित्र्यसाध्यपछान त्र्यादिकार्णमेयतनकरनातरमारकमान रोगदिशरभौना फा॰ दबार २० चौपइ चारदोषकररोगविचारो वातपित्तकफरुधिरनिहारो जेकररुधिरदोषपरकासे सरेरोग-कारुधिरानिकासे वापिन्नीपरपछलगावे जुसांदात्र्यंमलतासपिलावे जेकरपित्तवातप्रघटावे मुखन्त्ररुमूत्र-पीतहोजावे कौडामुखलणक्षपहचांनो त्र्यागेताकोयतनपछांनो खसखससेरछेइलेत्र्यावे नीरएकमणवी-चपकावे पंद्रासेरनीररहजाय तवामिसरीदससेरामिलाय ताहिपकायचासवनवावे थिंदेभांडेवीचरखावे-दोहा तोलाङेङनिताप्रतिपोवेनीरमिलाय सिरभौनादुखदूरहैत्र्यागेत्र्यौरउपाय चौपइ सरपुंखाधनित्र्याहर-डमंगावे सतसतमासेदरङकरावे चारसेरजलकाथवनाय सातदिवसपीवेदुखजाय चंदनश्वेतकपूरमंगावे सुंहतहीसिरदोषहटावे सरेरोरगकारुधिरनिकासे त्र्यागेत्र्यौरभेदपरगासे शिरभौनाकफटूंकामांना त्र्रथ-वावातजरोगपछांनो चिटिफुनसीउपजतताहि ठंडापरसामस्तकमाहि ॥ उपाय ॥ चौपइ ॥ छेतोले-कालीमिर्चमंगावे त्र्यकरकरापंजतोलेपावे पीसमखीरमिलावेकोइ पीनदोमासेगोलीहोइ प्रातरातदो-सेवनकारेए दवाररोगताहीछिनहारेए हलदीचीनीखंडमंगावे दोनोतोलेपांचमिलावे साडेसततोलेघू-तपाय प्रातकालप्रतिदिनउठखाय खिचडीपथ्यमुंगकीखावे सुंदरगोघृतसाथमिलावे किसीदोषका-रोगजोहोई सेवनतेसभनासेसोई यतनकरेसुखउपजेनाहीं त्रीवापीछेदाहकराहीं त्र्रासाध्यरोगपरयत-नपछांनी त्र्यंतकयतनैजाहुकोमानी ॥ ८ ॥ इतिश्रीचिकित्सासंग्रहेश्रीरणवीरप्रकाशभाषायांशिरीरी-गाधिकारवर्णनंनामऋष्टमोऽधिकारः ॥ ८ ॥

### ॥ ऋथनेत्ररोगाधिकारकथनं तत्रादौनिदानमाह ॥

॥ दोहा ॥ नेत्रहिरोगिनदानकोंभाषोंभेदसमेत जिन्हकारणतें उपजहें प्रथमकहों सोहेत ॥ ऋथनेत्रकारणम् ॥ चौपई ॥ गरमीकरतनतप्तजुत्र्यावे तुरतिहं जाजलमोधसजावे ऋरजोदूरदृष्टिभरदेषे ऋरुऋतिसूक्ष्मवस्तु-वहुपेषे सयनविपर्जयतेंभीजान खेदधूरऋरुधूमतेंमांन विद्यासूत्रहिरोक्षेवात रोकेछर्दबहुतजोषात ऋ-रुऋतिमारगकरहेजोय ऋतिरोदनवाकोधोहोय ऋतीशोकऋतिऋातपधावे ऋतिमधुनवाऋशुरुकावे गर्म-वस्तुऋतिसेवनकरे कांजीकुलथमाषऋतिचरे रितुकोहोयविपर्जयजवे शिरऋतिघातहोयजबकवे केश-पुटेऋतिनिद्राखावे सेवेमारगविर्यरुकावे इन्हकरदोषकुद्धसोजान नेत्ररोगताहीकरमान वातपित्तकफ-रक्तविचार नेत्रशावकरहोतिविकार इतिनेत्ररोगकारणं.

#### ॥ ऋथनेत्ररोगसंक्षाप्रमानकथनं ॥

॥ दोहरा ॥ श्रनुक्रमिकानेननकहींसारंगघरश्रनुसार श्रंगुलनेत्रप्रमानदो उदरश्रंगुष्टविचार समस्तरोगहै-नेत्रकेनबेचारसुजान चर्कऋषिवर्तनाकियेमुख्याछिहत्तरमान ॥ चौपई ॥ दसवायूदशपित्रजजान कफ-

केतेरां कियेवखान षोडसरुधिरसिवपातपचीस नेत्रवारहजगजानकविस इहमतसुश्रुतकेत्र्यनुसार रोगने-त्रदृढकीनविचार ॥ दोहरा ॥ नेत्रमंडलकेमध्यमोस्यामठौरविचकार तुल्यमसरदानेमणीतहांबसैकरतार पांचभूतिहउत्पत्तीज्योतीत्राग्निसमान तेजरूपस्वयंसिद्धहैत्र्प्रविनाशीसोजान ॥ चौपई ॥ नेत्रमंडलके-पर्देचार तिनसींत्र्यावृतिकयोंविचार चारोपटलत्र्रीसेकरकहे जैसेप्याजपरिछलेकलहे नेत्रजोतकास्वेत-स्वभाव चर्कऋषीकृतवर्नप्रभाव जलऋरुरुधिरदृष्टिऋाधार ताकोवणौविविधप्रकार प्रथमपटलजलते-जकेन्त्राश्रय पटलदूसरोमांससमाश्रय तीसरेमेदकेन्त्राश्रयमान चौथावर्णोविवुधसुजान ऋस्थीमांसमे-दुजलतेज इनपांचोंकेत्राश्रयलेज त्राथत्रंडकमिणिका नेत्ररोगकेसप्तस्थान दृष्टीरुष्णश्वेतजोजान वर्त्प-पष्मसंधिजेजानो त्र्यौरसमस्तिहिनेत्रजुमानो ॥ चौपई ॥ दादशदृष्टीरोगविचार कृष्णभागमोचारनिहार श्वेतभागएकादशजानो संधीकेनवरोगपछनो नेत्रमार्गइकवीसकहीजै दोइपष्मनीजानसु**र्छाजै सर्वनेत्र**-सप्तादशजान रोगछिहत्तरऐसैमान त्र्यनुक्रमरोगनकीनवषान मनमोंधारेचतुरसुजान दृष्टिदोपकह्योटिंगनाश द्वादशभेदिहेजानप्रकाश ताकोवर्णौविविधप्रकार समझलीजिएजीयमंझार वातजपित्तजकफलिंगनाश स न्निपातहेरकजतास लिंगनाशपरिम्लायनकहिये पित्तविदग्धन्धिहथलहिये तीजपटलमोताहिविचार कफ-विदग्धदृष्टिजुगसार धूमदाई। इस्वजांत्यकहीजै नकुलांधागंभीरसुलीजै ४ रुष्णमंडलकेचारोरोग सवण-शुक्रिंगसंजोग त्र्रवणत्र्रजकाजातसुकहिये त्र्रक्षिपाकात्ययनामसुलहिये शुक्रभागकेयारहिमान प्रस्तार्घ्य-रक्तामैत्र्राधिमासामेकहीजै स्नाय्वमेशुक्तित्र्रारुत्रजुंनलीजै पिष्टिकशिरामुजालवलास शिरापिंडिकाजानेतास वर्त्मरोगइकीसपछान उत्संगपिंडिकाकुंभिकामान पोथिकीवर्त्मशर्कराकहिये त्र्यशीवरमेशुक्काशीसुलहिये त्रांजनना।मिकावहलसुवर्त्म वर्त्मवंधकः।क्विष्टसुवर्त्म वर्त्मकदेमस्यामसुवर्त्म प्रक्ति-ञ्चवर्भत्रक्तिञ्ज्ववरमं वातहतवर्भत्र्यर्वुदवर्भ शोाणितार्शकुंचनविसवरमं लगननिमेष इकीसपछान चर्कऋ-षीमतकीनप्रमान पक्ष्मनीयकेदोइप्रकार पक्ष्मकोपपक्ष्मइरांतिविचार संधिजरोगफुनग्रहपरीमान पूषाल-सउपनाहसुजान पित्तस्रावकपस्रावकहीजै सन्निपातरक्तस्रावलहीजै पर्वेरेशिकऋलजीसुविचार जंतुत्रंथितइहनवजुविकार समस्तनेत्रदशसातपछान वातकपैतिककफकरजान रक्तजत्र्प्रभिष्पंदइहचार वातिपत्तकफरक्तविकार हताधिमंथइहपांचकहीजै सशोधत्र्रशोधत्र्र्रातिपाकलहीजै वातपर्ध्यशुशका-**त्र्यन्यवाति हारोत्पात्तमुचार** त्र्रम्लाध्युषिति हारहर्षप्रमान समस्तचर्कमतकीनवषान ॥

# ॥ त्रथदृष्टिरोगपटलगतलक्षणनिंरूपणं ॥

॥ चौपई ॥ जोपहिलेपडदेमंझार होयरोगजोदृष्टविकार ऋष्यकरूपदेषेहैसोय धुंधरोगभांषेंसभको-य दूसरपरदेदोषप्रवेश विव्हलदृष्टहोयलपवेश मक्षिमस्कऋरुजालकदेषे पताकामंडलकिर्णसुपेषे ने कप्रकारचिन्हतिसभाशे नभवषाऋंधकारप्रकाशें दूरस्थितजोवस्तुकहींजे ऋतिसमीपितसनरहिलहींजे ऋ रुसमीपइस्थितहैजोय ताकोदूरलपैहैसोय ऋत्यंतयत्नजबहोतहेजिसको सूचीवेधतवदृष्टनहितिसको-

#### ॥ अथकाचलक्षणं ॥

॥ चौपै ॥ जोत्रितीयपडदेमंझार दोषप्रवेशकरैसुविचार तववहपुरुषऊर्द्धकोदेषै नीचीदृष्टनाहि-वहपेषे वडीवस्तुजोदृष्टीत्र्यावे वस्तूसोंछादितदरशावे करणनासिकालोचनहीन श्रसरूपहिदेषैलपली-न जोनेत्रपार्श्वदोषप्रगटावे निकटस्थितितसदृष्टनश्रावे जोनेत्रनकेचारोडोर दोषप्रवेशकरैंबहुजोर तौसवरूपसुन्याकुलदेषे स्त्रानभांतनिहमनस्त्रीरेषे जोमध्यदृष्टदोषप्रगठावै वङीवस्तुछोठीदरसावै ठे-ढादोषदृष्टिमंझारे होवेएकसोदोयनिहारे जोनेत्रनकेदोत्त्र्यस्थान होयदोषड्वास्थतयोंजान एकरूपसोदोइ-परकार स्त्रथवाबहुतप्रकारनिहार ॥

### ॥ ऋथनीलकाचलक्षणम् ॥

॥ चौषे ॥ चौथपरदेलोचनमांहि तिमरहिदोषहोतप्रगटांहि तवहीसकलृदृष्टिरुकजावै रिविजलीसिसिश्रग्नीदरसावे रिविजलीश्ररुनक्षत्रदिखाही श्रवरकलूतिसहष्टनश्राही वातजदोषनयनमंद्गार लालम्मलिनसोरूपिनहार श्रथवादेखेवहुतप्रकार वस्तूदेषतश्रमतिचार पैतिकदोषनयनकेमाही रिविजलीपद्योतलपांहि इद्रधनुंषपुनदेषैसोय पैतिजदोषचिन्हश्रसहोय श्ररुमयूरनचतेसोदेषै श्रसवहुवरणनीलवहपेषै
लोचनकप्रजदोषसंचारे जलपूरणसभठौरिनहारै स्वेतसिनिष्धवगुलाश्राकार देषैश्रेसेंकीनउचार रक्तरोगजुनेत्रप्रकादौ रक्तश्ररुश्रंधकारजुभासे हिंग्तिरुण्णपीतसभदेषै रक्तजदोषजानइहलेषे जोसिन्नपातदोपप्रगटावै सोइविचित्ररूपदरसावै किसहुंदिद्यामार्गवीप्रकादौ पद्योतचमकिसहूंदिद्यामार्से रिवदासिविजलीहिधाजोदेषे श्रथवाहुवतप्रकारसुपेषे हीनश्रंगश्रथवाबहुश्रंग वस्तुसकलितसदेषेभंग पित्तन्लायिनपिरमूर्छितजोय सूर्यतेजकरजानोसोयदेषेपीतिदद्यात्वउद्योतदेषेसंगुतवृक्षपद्योतश्रेसोरोगजासकोहोय
लिंगानाद्यानामाहैसोय.

#### ॥ त्र्रथिलंगनाशकरोगभेदवर्णनं ॥

॥ चौपै ॥ सोलिंगनासहैपटपरकार रागभेदकरकीनउचार वातजिपत्तजकफजपछानो रक्तज्ञ्र वरित्रदेषिजजानो पिरेन्छ।यिनजोपष्टांकहिये लिंगनासकेभेदसुलिहिये जासनेत्रञ्जतिलालदिषावै वात जालिंगनाद्यातिसगावै नीलपीत्तिसचक्षुलिहिये पित्रजालिंगनाद्यातिसकिहिये स्वेतवरणजोनेत्रलपीजे क-फजालिंगनाद्यासुकहिं लिंगनरक्तवरणजोलिहिये रक्तजिंगनाद्यासोकिहिये विचित्रवरणसिभाषातपछाने लिंगनाद्यायोपांचवपाने दृष्टीमंडललालीहोय स्थूललालकाचसमजोय पिरेन्लापिननीलपीतरंगजानेलिंगनाद्यापटरंगपछाने नेत्रदोषजवक्षयहोइजावै तवकछुताहिदृष्टिसोन्न्रावै मंडलाकारजोदेषनलागे वाज्रत्रत्ररणचपलसोजागे कारपनीलपीतरंगजान त्र्यसमंडलपित्रजलपमान वहुसिनिप्धदांखइवस्वेत् मंडलकफजलपोयहभेत कमलपत्रजलिंदूजैसे कफजचिन्हजानोतुमतेसे त्र्यातपकालसंकुचितजुहोय छान्यामोन्न्रतिछादितसोय नेत्रमदंतेंकरेविस्तार कफजचिन्हतुमकरोविचार प्रवालकमलरंगजिसहोय रक्तजमंडलजानोसोय विचित्रवर्णजिसमंडलमाहि त्रिदोषजचिन्हलखोतुमताहि दृष्टिदोषप्रकार चौपई-पित्रजदोषदृष्टिहोएपीत पीतरूपसबदेपैमीत पित्तकरदग्धदृष्टिजिसहोय दोषतृतीयपटलमोजोय दृष्टिन्न्राश्रितरोगजुकहिये तांकोरूपभिन्नलष्ठलेये पित्तदग्धइकदृष्टीजानो कफविदग्धहीदूसरमानो धूमजुदर्शीज़ीसरहोय ह्स्वजातनकुलांबहैदोय प्रधारोगगंभीरकाजान भिन्नभिन्नकररोगपछान त्रथपित्त-विदग्धलक्षणं सोदिनमोकछुदेषतनाही पित्तवटैनिसमोदिपराहि.

#### ॥ ऋथकफविद्ग्धलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ दग्धदृष्टकफकराजिसकहिये स्वेतदृष्टिसितरूपसुळहिये प्रथमदूसरेपटलमोहोय दिन-देषैनिसकॉनाईसोय.

# ॥ ऋथधूमदर्शीलक्षणं ॥

चौपई शोकषेदञ्वरसिरतप्ताय हतदृष्टीजोपुरूषकहाय सकलवस्तुभूमावृतजोय दीसतभूमदृष्टिहैसोय-॥ ऋथह्स्वजात्यलक्षणं

॥ चौपई ॥ निशिप्रसन्नशीतकरदृष्ट तिसकरिपत्तरोगहोएनष्ट तार्तेरात्रीरूपसुदेषे ह्रस्वजातिति-सनामसुलेषे सोनरलघुवस्तूजवदेषे वडेकष्टसोंतिसकोपेषे ॥ नकुलांधलक्षणं ॥ जिसकीदृष्टनकुलइ-वहोय रूपविचित्रदेषहैसोय नकुलांधदृष्टताहिकोत्र्यापे ग्रंथनिदानमतीज्यें।भाषे.

### ॥ त्रथगम्भीरलक्षणम् ॥

॥ चौपै ॥ जार्कोदृष्टसवातविकार श्रंतरकोसिमटीसुनिहार पोडाबहुतहोइतिसताईं नामगंभी-राजाविधगाई इहजोिलंगनाइारुजजांनो दोप्रकारकारोगपछानो एकनिमिन्तजहैिलंगनाइा दूसरश्र-निमिन्तजल्पतास जोिसरतापहुतैप्रगटावे सोऊनिमिन्तजरोगकहावे गंधवंऋषिसुरसपंहिजोय इनिह तेजतेंप्रगटतहोय सोश्रानिमन्तजिलंगपछानो श्रवरभेदमतग्रंथवषानो महाभास्वरजोवस्तुनिहारे ता-सोदृष्ट्रघातकरडारे सोश्रानिमन्तजानप्रवीन जिह्नकरवस्तुसपष्टनचीन श्ररुवैडूर्यमणीकीन्याई ता-सदृष्टसवभासतसाई उपद्रवकरउत्पन्नगंभीर रोगसोईवर्जोमितिधीर व्हस्वजास्रोहंसज्ञकजोय उपद्रवनंतुंजुश्रसाध्यहैसोय काचरोगसोइजाप्यपछांनो यत्नकरेसुखसाध्यसुमानो नकुलांधरोगभीतासमजानिमरकष्टसाध्यपहचान नीलिकालालीनहिजिसहोय काचसाध्यतुमजानोसोय तिमररोगहेजाप्यसुजानवैद्यकश्रंथनकामतमान जेकरलालपटलगतहोय तौश्रसाध्यतुमजानोसोय इतिनेत्रगतपटलगतदृष्टदोपनिदानम्॥

#### ॥ ऋथनेत्रपटलगतदृष्टदोषउपाय ॥

त्रथवातित्मरउपाय ॥ चौषे ॥ स्निम्धनस्यजोत्र्यंजनमान सोधनतर्पणपुटपाकप्रमान विस्तिकर्मषृतपानकहीजे इनसोंवातजदोषिहिछीजे ॥ चौषे ॥ प्रथमकरैदशमूलीकाथ घीउपकावैसमितिससाथ
विवीचूर्णलेंषिवसोय रेचकरावैतासोंजोय वादशमूलकाथसोंमेल स्निम्धपानकरएरंडतेल ताहीसोंरेच
नकरवावै वानसवारघृतत्र्यंजनपावै याविधन्त्रौषधकरत्र्यम्यास वात्तजपटलिमरकोनाश ॥ त्रथपितजपटलउपाय ॥ चौषे ॥ पित्तजमोंत्र्येसेंलपमान रुधिरमोक्षरेचनघृतपान त्र्र्यस्त्रीतललेपनस्यसुखदाय
विफलाघृतभीहितलपपाय शीतलशेचनशीतलतर्पण शीतलरेचनजानिवचक्षण मृदुत्र्रस्तिकवस्तुघृतसाधित पित्तिमरसभहोवैनासन जीवनीयगणत्र्रस्त्रिफलाय तिसकरसाधितघृतजुवनाय सोघृतवैद्यजुपानकरावै पाछेनाडीवेधवतावै स्निम्धवस्तुकररेचकराय पित्तजतिमरनासहोजाय त्र्र्यवस्तारिवालोप्रउशीर चंदनपद्मसमलेवोवीर पीसर्वितकानेत्रनपावो पित्तजपटलसुतिमरिमटावो ॥ त्र्र्यथकफजपटलउपाय ॥ चौषे ॥ कफजपटलजिसनेत्रलषावै तीक्षणत्र्यंजनलोचनपावै त्र्रस्तीक्षणलेवैनसवार
कफजपटलमोंयहहितकार तीक्ष्णसोधनपुटपाकजुतीक्षण त्र्रस्तीक्षणतर्पणकरेविचक्षण इनकरकफजपटलहोएनाश वैद्ययंथमतिकयोप्रकाश त्र्यस्वासांत्रिफलालेहुपटोल करैसिद्धघृतयहसमघोल सोउघृतिनतकीजैपान होवेकफजपटलकीहांन सुंठिविवीघृतगूत्रप्रकाय पीवेरेचनकरसुखपाय ॥ नस-

वार ॥ मरचमुळठविडंगसुरदार यहनसवारजानहितकार ॥ श्रन्यच ॥ त्रिकुटात्रिफळाइांखिपसावै मन-सिलताहीसंगरलावै वर्तिवनायकरेनरत्र्यंजन कफजितमररुजहोवतभंजन॥ लेपन॥ चौपै॥ रस्नित-त्र्यामलेघृतमधुपीस लेपैवातपित्तरज्ञषीस॥ <mark>त्र्रथकाथ॥ चौपै॥ यवपटोलचित्रेको</mark>मूल त्रिफलालीजैसभसम-तूल कायसपृतिनिशिपीवेवास होयसमस्ततिमरकोनाश संसर्गकरोगत्र्यवरसान्निपात इनेंमश्रिधकजोरोग-कहात जिसजिसकीजोकियाहैजेती तिसतिसकीसिकयाकरतेती ॥चूर्णं ॥ त्रिफलाचूर्णंघृतमधुसोंसेवै ति-मरसमस्तनाशकरदेवै॥ त्र्रान्यच॥ चौपई॥ त्रिफलायष्टीलोहसचूरन समपीसेमधुमाकरपूरण याहिसदासेवै-नरजोय नाज्ञासमस्ततिमरतिसहोय॥ त्र्रथत्रिफलाविलेह॥ चौपई ॥ त्रिफलाचाटेतैलमिलाय वात-जपटलतिमरामिटजाय त्रिफलाचूर्णमधूजुमिलाय चाटैकफजतिमरामिटजाय त्रिफलाचूरण्घृतकेसंग-चाटेतिमरिपत्तरूजभंग ॥ त्र्रथित्रफलाजलगुण ॥ चौपई ॥ त्रिफलेकोजलपीवैनित्य क्षीरद्यातावरषाय-सुमित्त त्र्रीसेंसेवेवरषपर्यंत होयप्रकाशलखोवरतंत ॥ त्र्रान्यचगुण ॥ त्रिफलेरसजवत्र्रात्रपकावे संव-रसरघृतसंगसुखावै नेत्ररोगसभहोवंनाश सुखउपजैविडिज्योतिप्रकाश ॥ त्र्रन्यच ॥ त्रिफलेकाथसींचक्षू-धोवै नाशसमस्तनेत्ररुजहोवै ॥ त्र्यन्यचगुण ॥ त्रिफलाकाथलोहकेपातर दिनसमस्ततिसर्वाचपायधर सायंसंध्यावृतसुरलाय भोजनकेउपरंतपिलाय त्र्रीसेंपीवैमासप्रमान त्र्रंधविकारनासतवजान ॥ त्र्रान्य-उपाय ॥ लोहपात्रमोंनितघृतपान सोभीनेत्रनकोंहितमान ॥ त्र्रान्यच ॥ त्रिफलाघृतभीहैहितकार त्र्री-सेंनिश्रयनिजमनधार ॥ त्र्रान्यउपाय ॥ चौपै ॥ प्रातसमयजलमुखभरलीजें करूलीनिजकरऊपरकीजें सो-जलनेत्रनमोनितपाय नित्यभ्यासकरतिमरमिटाय ॥ त्र्रथरेचनविधि ॥ चौपे ॥ प्रथमहिकीजैत्रिफलाका-थ एरणतैलमिलावोसाथ गुगुलमधुसंगतासखवावै रेचनहोहितिमरमिटजावै ॥ ऋथऋंजनं ॥ चौपै ॥ सुरमागेरीपत्रकपूर नागमुलठीकमलिहचूर यहसमत्र्यंजननेत्रनपावै तिमररोगसवनाद्याहिजावै ॥ ऋ-न्यच मुलठत्र्यामलेसमकरल्याय तिसकरसाधितजलजुबनाय तिसजलस्नानकरेनरजीय पित्तजतिमर-नासतवहोय त्र्यन्य वचादित्र्प्रौषधीकठीलोजै तिसकरसाधितजल गुकरीजै तिसजलसाथकरेनरस्नान छे-ष्मितमरकी होवैहान ॥ त्र्यन्यच रुप्णितिलोंसंगसाधितजलजो तिसकरस्नानकरेनरहितसो स्नानिकयेवा-तजरुजजाय वंगसैनमतदियोवताय ॥ त्र्रान्यच ॥ त्रिफलाचवकगिलोयकोकाथ घृतसिद्धकरेनरतिन्हके-साथ सोघृतपानकरेनरजोय नाडीवेधकरावेसोय कफ़ोत्थितमरहोवेतवनास वंगसैनमतिकयोप्रकास ॥ चौपै ॥ त्रिफलालोहचूर्णकोकाथ हरडकर्षइकचूरनसाथ तीनकर्षघृतपायपिलांवै पटलितमररुज्धुं-दमिटावे भोजनऊपरमासङ्कपीय सप्तदिवसत्त्रंथालपलीय कंडूकाचपीडहोइनाश नेत्रविनारुजज्यो-तिप्रकाशां॥ त्र्रान्यच ॥ चौपै ॥ सिकातीसभागजोलीजै गंधकभागपांचतहदीजै ताम्रचूर्णदोभाग-मिलावो तालकभागदोयलपपावो वंगएकभागलपलीजै सुरमातीनभागतवकीजै ऋंधमूकजंत्रमों-भरे श्रश्नोऊपरजंत्रसोधरे धवैताहिपक्रसोकरे पक्रजानलेवासनधरे नेत्रनिश्रंजनपावैसोय नाज्ञातिमररो-गकोहोय यहत्र्यंजनदूसरभास्करजान नेत्ररोगतमहरतपछान ॥ त्र्यन्यच ॥ चौपै ॥ मृतकरुष्णसर्पइक-त्र्याने वृश्चिकचारइकत्तरठाने दुग्धकुंभमोतिन्हकोंपाय दिनइकीसलगधरैवनाय वृश्चिकसर्पगलजावैजवै रिडकनिकासैमापनतवे सोमापनकुरकुटहिंपवावे तिसकीविष्टात्रंजनपावे ऋंधविकारपुरुपकोजाय ऋं-धउपायकह्योज्ञुसुनाय ॥ ऋन्यच ॥ चौपई ॥ फलनिर्मलीइांखाहिपुनठान त्रिकुटासेंधासितामिलान समुद्रफे-नमनुसिलाबिडंग मधुरसीतकीजैइकसंग कुर्कुटश्रंडकपालमिलाय यहसमलीजैइकसमभाय पीसेनेत्रहि

त्रांजनपावे वटीवनायनेत्रदुखजावे तिमरकाचफोलामिटजाय श्रंधविकाररुजनांहिरहाय कंदू छेदत्रार-त्र्रार्वुदनासे ऋम्अवरमलनेत्रविनासे ॥ ऋन्यच ॥ चौपै ॥ समुद्रफेनमघइकइकशाण ऋर्धशाणमस्वांति-हजान सुरमाञ्चाणएकगहिलीजै ऋर्षशाणसंधाधरदीजै नक्षत्रजुचित्राकेमंझार कांजिकसंगपीससुधार ताकोत्रंजनपावैजोय काचकंडुरुजितमरहिषोय कफजरोगनाशहोजावै नेत्रशुद्धहोधेमुखपावै॥ त्र-न्यच ॥ चौपै ॥ कृष्णसर्पकीवसामंगावै धात्रीरसमधुसंगमिलावै त्रंजानपावेनेत्रनसोय काचत्र्र्यवुदना-शतवहोय सर्वरोगनेत्रनकोजाय वंगशेनमनदियोवताय॥ त्र्रान्यच॥ चौपै॥ मुक्ताकाचत्र्रगरकरपूर मर-चकणार्तेधातिहचूर एलाप्रवालमुंठकंकोल कांसीसिक्कारजनीघोल शिलाशंखन्त्रश्रकतुत्थडाल हलदी-कुरकुटऋंडकपाल मालतीपुष्परसोंतमिलावे करंजुनिवसुरमासंगपावें रजितमुलठीकेसरलीज रोहिप-पित्तलिवसुवीज नगौरीमुत्थरताम्रकोन्त्ररण इकइकमासाभरलेपूरण खरलके मधुमाथमिलाय त्र्यंजनपा-वैताहिवनाय ॥ सर्वरोगनेवनकेनासे सुंदरिनर्मलदृष्टिप्रकाशे ॥ त्र्यथशिक्षा ॥ थकितानरभयभीतजुहीय रोद-नमद्यपानकरजोय ज्वरनवीनाजिसकेतनहोई त्र्रथवावेगरोकहैजोई उष्णकालवहुन्यापेजवै त्र्यंजनहित-नहिजानोतवे इनकालनश्रंजनहितनाहि भावप्रकाशकहिताविधताहि फटिकमलहिज्योंराषउतारे सुवर्णम-णीमलजलिहिनिवारे तैसेमलजोनेत्रमंझार ऋंजनदूरकरतमतंधार ऋंजनकरिपुननेत्रजुधोय दोपटरेनहिव-लहरसोय पिंडीतवृक्षजढमधुहिमिलाय नेत्रहिपायदोषमिटजाय सुपक्षपटलकोशोधनकरै इहविधयंध-कारमतधरै दिनमोत्रंजननिहिहितकार रेचतेदुर्वलदृष्टिजोसार सूर्य्यतेजकरपीडतहाय सायंत्रंजनपावेसोय सौम्यगुणनतंकरेजुपुष्टि सदैवकालत्र्यंजनहितकार व्याधिहरननिर्मललपसार निसिमोऋंजनकर्षतदृष्टि

### ॥ ऋथचंद्रोदयवर्तिका ॥

॥ चौपई ॥ हरडवरचकुठमघांमगाय मरचवहेडेगिरीमिलाय दांखनाभिमनसिलसमलीजै गावदुग्ध-सोंखरलसुकीजै यहकरत्र्यंजननेत्रनडार त्र्यथवावर्तिवनायसुधार कंडू तिमरपटलहोइनाज्ञ त्र्यवुंदत्र्यधिक मांसहरतास मासपर्यंतसेवेनरजोय नामचंद्रोदयवर्तीसोय दोयवर्षकोफोलाजावै राज्यंघहरेवहिद्दािख-धावे ॥ त्र्यन्यच ॥ चोपई ॥ हरडहरिद्रामघांपिसाय सिंधुलवणयहइकसमभाय त्र्यंजनपावैतिमरनसावे कंडुनेत्रमींनाहिरहावै ॥ त्र्रन्यच ॥ चौपई ॥ त्रिफलाकुरकुटऋंडकपाल काहीत्र्ररुलोहेरजडाल नीलो-त्पलत्र्यरुवायविडंग समुद्रफेनसभसमकरसंग त्र्यजादुग्धदिनसातप्रमान ताम्रपात्रमोघसैसुजान त्र्यजा-दुग्धसोनेत्रमंझार पावैत्रंधतिमरकोंटार ॥ त्रान्यच ॥ चौपई ॥ शंखचूर्णभागलेचार दोयभागमनसिल-तिंहडार एकभागमरचतिहकीजै ऋर्धभागपिपलीधरदीजै जलसोपीसैनेत्रनपावै तिमररोगकोनाइा-करावै जोपावेदधिमंडकेसंग त्र्यवुंदरोगहोय तिसभंग जोयहमधुसोंत्र्यंजनपावै पिचटरोगनांशहोइजा-वै इस्रोपयसंगपावैतास होजावैत्रर्जनरुजनाश ॥ त्र्यन्यच ॥ त्र्यथदृष्टिप्रदावर्ती ॥ चौपई ॥ लाक्ष-निर्मलीचंदनत्र्यान मरचमुलठीउत्पलठान रसींतत्र्यामलेमनसिलंपावै गिरीवहेडेसितारलावै फेनमालती-पुष्पविडंग एलानीलाथोथासंग शंखनाभियहसमपीसाय नेत्रनमर्रेसोत्र्यंजनपाय सर्वनेत्रकेरोगविनाज्ञ निश्रयकीजैमनमींतास ॥ त्र्रान्यच ॥ त्र्राथकुरमावतीवर्ती ॥ त्र्राठसीतिलकेफूलमंगावै साठमघांकेदाणे-पावै जातीपुष्पपचासमिलाय षोडशमरचसुपीसरलाय यह औषधजोनेत्रनपावै गयेहूयेनेत्रिफरत्र्यावैं ॥ त्र्यन्य ॥ चौपई ॥ चंदनपूर्गाफलत्रिफलाय पलासगूदसमहीसमभाय जलसंगपीसेपावैसीय सर्वप्रकारातिमरहतहोय ॥ श्रुन्यच ॥ चौपर्ह ॥ मेंधायषित्र्यमचिष्ठत्याय पर्पट्योक्त्रमोंविष्ट्राया चीन्याचे थालोध्रविडंग त्रिकुटाताम्चचूर्णघरसंग समसमपीसैनभजलसंग पावैतिमरपटलहोएभंग नागार्जुनय-हकोनवषान लोकनकोहितमनमींत्र्यान दुखणेत्र्यायेनेत्रिहंजोय नारीपयसापावैसोय फोलालालीनेत्र-लषावै केसूकेरससोंवहपावै त्र्रलपदिननकोतिमरीहोय लोधरकेसंगपावेसीय वहुलालीरुजनेत्रमंझार-वस्तमूत्रकेसंगमुडार.

#### ॥ अथकाचरोगउपाय ॥

चौपइ मघाजुमासेचारमंगावै समुद्रफेनसमताहिरलावै दोमासेभरमचंसुलीजे संधामचंसमानधरीजे सितमुरमानवटंकिमलाय श्रंजनकरगुभनेत्रनपाय काचरोगसबहोवेदूर ग्रंथकारमतकहाोसुपूर श्रन्यच मेपगृंगीमुरमाग्नंखिहेनूर श्रंजनकरेकाचमल्रदूर श्रन्यच मनसिलसंधालूणमंगावै कासीसग्नंखित्रकुटाफुनपावै रसीतम्यूसंगश्रंजनकरे श्रमंकाचगुकितमरिहटेरे श्रन्यच काचरोगमोजानप्रमान जलौकारिधरिनेत्रारनजान जाहिकियापूर्वोक्तभनीजै सोसविहितवरयामोलीजे ॥ श्रन्यच ॥ चौपई ॥ यष्ठीगेरिश्ररकर्पूर नीलोत्पलसुरमासंगचूर गजकेसरसंगपीसिमिलावै सभिहासमश्रंजनसोपावै तिमरसर्वकोहोवैनाश्रा निश्रयकीजेमनमोतास ॥ श्रन्यच ॥ चौपइ ॥ कृष्णसर्पकेमुखमंझारे विपसुरमादोजसंगढारे श्रसउपरोमुखवांधेतास धूमनिकसनपावैजास श्रिष्ठगायदृग्धसोकरे पीसताहित्रंजनकरधरे नलद्यत्रमिलायसोपावै फूटचोनेत्रहिगुद्धलपावै तिमररोगिकिसलेखेमांहि निश्रयकीजेसंग्रायनाहि श्रन्यच ॥ चौपइ ॥ पारागंधकयहसमलीजे चांगेरीरसमूर्छितकीजे नेत्रनमोपुनपावैतास सर्वरोगनेत्रनकोनाज्ञ ॥ श्रन्यउपाय ॥ चौपइ ॥ त्रिफलाभंगरासुंठिपिसावै मधुघृतक्षीरगोमूत्रमिलावै सप्तवारइनवस्तूसंग सिकावुझावेहोयितसंग सलाकाकरसोनेत्रनठान नेत्रहोहितिसगरुद्धसमान ॥ श्रथनसवार ॥ चौपइ ॥ श्राद्रकभंगराश्रवरमुलठी पीसतैलमोकरैइकठी ताहूकोलेवेनसवार रोगपटलगतदूरविचार

## ॥ त्रथकफजिंगनाशनेत्ररोगेनाडिवेधप्रकारनिरूपणं ॥

॥ चौपै॥ रूपलपणकीमनीजुनैन ताकोलिंगनामकहवैन तिहविनासजानमनधार लिंगनाद्यातिहनामविचार सर्वालिंगयोजानप्रवीननाङीवेधकफ जितहचीन वातापित्तरकजसन्नपात इनमोवर्जतिहवेधकहात मर्दनतेंपुतलीनिहजाने विस्तारतहो मोतिविंदंप्रमाने श्रेसेलिंगनासमोंजान नेत्रवेधनाहिहितितसमान ॥ चौपै॥ त्रिफलादीग्रुभवृतजोकहै पटोलादीष्ट्रतजानसोलि सोवृतपानकरावैजवही लिंगनाद्यकफवेधेतवही हेद्राराहितथानशुभहोय उतानदोनकरसोवेसोय ऊर्धगमननिहकरेततकाल स्थिरकररहेश्रवरचितचाल लिंगनाद्यककराजिसैकोहोय नाङीवेधकरावैसोय लिंगनाद्यरोगमिटजावै ताहूकीविधश्रेसंगावै चतुरवैधकोहेश्रिधकार नांहिकरेजोमूर्खगवार काहेद्रास्त्रकथायहजान इसकीविधिहैकठनमहान वर्षडन्नीसउरेनहीकीजैश्रस्सीवर्षउप्रांतनकिजै दालाकासाथविधिएजवै छिद्रस्तनपयसिचेतवै उज्ललहप्टप्रगटहोइतास दालाकादानैद्यनिकास वृतिभगोयपुनवस्त्रमंगावे तासनेत्रपरपटीवंधावै ऊचोबोलनश्रवरजुकोध द्योकसरदिश्ररश्रातपवोध प्रवातसेवश्ररसीतस्थान तिसवैठनविद्येषनिहमान छिकथूकणाकासिडिकार कंपनत्यागैसभिहिवचार तीनदिनाविधऐसीलेवै काथवातहरश्रीषधदेवे श्रेसेंदसदिनवीतेजान लघूश्रत्रस्वावैहितमान श्ररुहस्नीकोंसेवैनाहीं पथ्यधरेकेतकदिनमाहीं क्षयश्ररुकासभ्वासिजिसहोय तासक्यायहकरेतकोय नेत्रपीडकरण्डंस्वजास वैद्यकरेनक्यायहतास गर्भिणहस्त्रीमिरूजान ज्वरविधिंसीएपहिचानरेतकोय नेत्रपीडकरण्डंस्वजास वैद्यकरेनक्यायहतास गर्भिणहस्त्रीमिरूजान ज्वरविधिंसीएपहिचान-

क्षीणतनतृष्णायुक्तज्ञहोय मद्यपानकरेनरजोय भोजनजिसकीनाततकाल ज्वरजीर्णक्षयशोपनिहाल इत-न्योकीयहरूपानकोजै इन्हमोइस्थिरतानलहीजै श्रेसीरूयाजासकीकरै ताकोपथ्यभलीविधघरै करैत्रप्रप-ध्यवहुउठेंविकार श्रेसेंमनमोंसमुझाविचार रोगशोधत्र्रारुश्चर्दपीड वुदवुदकरक्षतहैतनपीड हियतनकराय त्र्रिधिमंथादिरोगउपजाय पुनघृतदुग्धदूर्वारसलीजै जवगेरीसारिवाइकसमकीजै इन्हको-मुखपरलेपनकरै पीडरोगशांतिसुखधरै पुनउज्जलदृष्टिहेतलपलीजै ऋजनश्रेष्टहिनयनमोकीजै तिलस-र्षपविजोरेरसपीस लेपकरैपीडारुजषीस ॥ ऋन्यच ॥ हरडसारिवातजपत्रजुलिजै मजीठमुलठ-इकत्तरकीजै ऋजादुग्धसोंलेपैसोय पीडारोगनासतवहोय ऋथपटलाकर्षणऋंजन ॥ चौपई ॥ मेष-शृंगित्रवरपुष्यलेधावै सरीहमालतीकुरमरलावै वैदूर्यमणीमुक्तात्र्यरुत्रान ताम्रपात्रपयत्रजामिलान घसै-सातादेनत्रंजनपावै उज्जलहाष्टिहोयदरशावै ॥ त्र्यन्यच ॥ चौपई ॥ सुरमाविद्रुममनछलत्र्याने मरच-समुद्रफेनसमठाने पीसनेत्रमोत्रंजनपावै गृधदृष्टिसमदृष्टिलपावै ॥ त्र्यन्यच ॥ जलसीपीकोसमासरसपावै उज्जलदृष्टतासकीगावै त्र्रथवार्तिका ॥ चौपई ॥ हरतालत्र्राढकीकोलेमूल मरचरसोंतकरोसमतूल ज-लसोंपीसगुडसंगमिलावै वटीवनायनेत्रमोंपावै उज्जलदृष्टहोयहैतास नेत्रनमोवहुहोयप्रकाश निष्टत्रिफलादिघृतं ॥ चौपई ॥ त्रिफलात्रिकुटासेंधालीजे इन्हसभसोंपकायघृतपीजे यहघृतनेत्र-नकों।हितकार श्रैसेंमनमोंनिश्चयधार भेदनरुचित्रप्रदीपनजान त्रप्ररुकफनासनसोघृतमान त्र्रथमध्यम-त्रिफलात्रिकुटाद्राक्ष्यात्र्यान कौडसुंठीत्र्र्यरचंदनठान चौपई 11 कर्षकर्षयहसभसमभाय त्र्प्रौष-विडंगलघुएला गजकेसरनीलोत्यलमेला सारिवादोदोरजनीपाय धीसभसमदूधमलीजे पात्रपायधरत्रप्रप्नीदाजे त्रिफलारससंगत्रिगुणमिलावे प्रस्थपायघृतताहिपकावे षायत्रिदोषजातिमराविनाहौ नेत्रश्रावफुनकामलानाहौ त्र्यर्वुदकाचपटलत्र्यहरवाज पीडहाोथकाहैशुभलाज त्र्यवरभीचक्षूरोगाविनादा उज्जलदृष्टिनेत्रपरगास त्र्यथमहात्रिफलादिघृत ॥ चौपई ॥ त्रिफलारसङ्क प्रस्थकरीजै प्रस्थभांगुरारससंगदीजै वासान्त्रस्थातावरीरसजो प्रस्थपर्थयहजानलहोसो धात्रीफलरसरसजु गिलोय यहभीप्रस्थत्रस्थलपदोय त्रप्रजाक्षीरपुनघृतहीत्र्यान प्रस्थप्रस्थयहकरोमिलान मंदत्र्प्रप्निसींताहिपकावै-पुनकर्षकर्पयहचूर्णपावै द्राक्ष्याकणासितात्रिफलाय नीलोत्पलजुमुलठीपाय काकोलीमधुपर्णीजीय कं-डचारीपुनपावैसोय पुनसोघृतयहपायपकावै भोजनन्त्रादिन्नंतमधखावे नेत्ररोगहोवैसभनाद्या नेत्रश्रावन्नं-धरात्रिविनाद्या रक्तनेत्रकाचपुनजावै तिमरनीलकापटलनसाबै त्र्यर्वुदत्र्यरुत्र्यभिष्यंदनिवारे त्र्यरद्धिमंथपक्ष्म रुजटारे वातिपत्तकफरोगनसावै दृष्टिमंददृष्टिरुजजावै कंडुरुजकोंकरेयहचूर यातेंएतेरुजहोइदूर होवेगृधदृष्ट समदृष्ट ऋग्निवेधसुवरणयथेष्ट ऋथपठोलादिघृत चौपै पठोलकौडनिवऋरवासा दालहलदत्रिफलासंगतासा-त्रायंतीपर्पटलेहुजुवांहां मघांकिरायतकौटजताहां चंदनउत्पलमुख्यमुलठ मृणालकमलजढकरोइकट-प्रस्थदोयघृततामोंठान प्रस्थत्र्यामलेरसजुमिलावै यहसभकर्षकर्षप्रमान दोप्रस्थशतावरिरसहीपावै-प्रस्थमंगरारसदेसाथ प्रस्थदेवदारूकोकाथ मंदाग्निपकायकरेसोपान शिररुजनेत्रदोषकीहान त्रिदोपजतिमरप-टलवणनाइ। श्रंधराताफोलाकाचिवनास कंडूपक्ष्मद्योथिमिटजावै श्रदृष्टमंदृदृष्टीनरहावै पित्तत्र्यर्मरकरा-जीहरे दृष्टिरागत्रप्रतिमरहिटरे दूरतिमरकोहोवैनास वलत्र्यरुवर्णकरैपरकास दृष्टीपुष्टकरेषृतसीय विदे-हराजमतऐसाहोय त्र्रथरासनादिघृत चौपई रासनात्रिफलात्र्रश्दद्ममूल जीवनीगणचूरणसमतूल याहि-काथमोंघीउपकावे पावेतिमररोगमिटजावे ॥ त्र्राथविभीतकघृत ॥ चौपई ॥ वहेडेहरडन्त्रामलेन्त्राने प-

टोलर्निबवांसातिहठान काथकरेषृतसाथपकावै लेनसवारतिमरमिटजावै ॥ ऋथत्रिफलातैल ॥ चौपै ॥ त्रिफलालोधउद्गोरप्रियंगु इन्हसोंतैलपकायनिसंगु ताहुकीलेवैनसवार कफजहितिमरनेत्रदुखटार ॥ त्र्रथगोमयतैल ॥ चौषे ॥ गोवररससोंतैलपकावै लेनसवारपिततिमरनसावै ॥ त्र्रथमृंगराजतैल ॥ चौ**पै ॥** प्रस्थएकभंगरारसलीजै कुडवतैलतासंगमिलीजै पलमुलठसंगपायपकाय लेनसवारइकमासलगाय तिमररोगकाहोवेनास कृष्णकेशहोजावेतास ॥ ऋथनीलोत्पलतैल ॥ चौपै ॥ नीलोत्पलनागरकणामुलठी त्र्यंशुमतीकरद्राक्षइकठी वरचकाहीपुंडरीकमिलावै कंडचारीरसकरताहिरलावै रास्नामहुमजीठसुपाय प्रित्रालत्रानकरताहिरलाय वलाऋषभधात्रीफललोधर कर्षकर्षसभकरोइकत्तर प्रस्थएकसंगतैलिमलाय प्रस्थचारपयपायपकाय ताहूकीपुनलेनसवार तिमरकाचत्र्रंधराताटार त्र्र्जनपटलनीलकाजावै वधि-रतात्र्यौरुधिरश्रावमिटावे त्र्रमंकंडूहणुग्रहहोएनाइा दंतचालरुजहोयविनाइा नासामुखतैपूयजोत्र्रावै यानसवारहिंसींनरहावै गलगंडकरणनेत्रकोशूल दंतकंठिशरदुखनिरमूल जिव्हारोगपुनहोवेनांश इत्या-दिकसभरोगविनाद्या याहितैलिशिरमालिशकरै मुखत्र्रारुनेत्ररोगसभटरे ॥ त्र्राथनृपवञ्चभतैल ॥ जीवक-ऋपभमेदविडंग त्र्रंशुमतीद्राक्ष्यधरसंग दोइकंडचारीवलामुलठी मंजीठशरकराकरोइकठी रासना-नीलोत्पलसंगदीजै गोषरुपुनपुंडरीकरलीजै लवणमघांपुनर्नवापाय यहसभकर्षकर्षसमभाय प्रस्थतै-लपयप्रस्थजुचार पकायसोषावैलेनसवार तिमरकाचत्रंघराताजावै त्र्यर्वुदचक्षूरुजनरहावे स्वेतिलंग-नीलिकाजाय मुखनासादुर्गंधमिटाय त्र्यकालपलितहनुशंखनिवारै पाकात्ययदुखनेत्रविडारे स्कंधपी-डवाहू यह जाय दि। रस्तं भगद ज तु मिटाय ॥ इति ॥

#### ॥ त्रथरात्रांधनेत्ररोगचिकित्सा ॥

॥ चौपई ॥ किंजल्ककरंजूउत्पल्ल्याने चंदनगेरीसमकरठाने गोवररससोंतिन्हैपिसाँवे नेत्रपायत्रंधराताजावे ॥ स्त्रन्यच ॥॥ चौपई ॥ रसींतस्त्रवरदोइरजनीस्त्रान पर्जानिवकेमालतीठान गोवररससंगपीसजुपावे नेत्रनतेंश्रंधराताजावे ॥ स्त्रन्यच ॥॥ चौपई ॥ जातिपत्ररसरजीवनीपाय स्त्ररूरसोंतमधुसाथिपसाय सोस्त्रंजनकरनेत्रोडारे स्त्रंधरातारोगसुदूरनिवारे ॥ स्त्रन्यच ॥ दिधसोंमरचांघसकरपावे नेत्रनतेंश्रंधराताजावे ॥ स्त्रन्यच ॥ गोवररसमवपीसजुपाय नेत्रनतेंश्रंधराताजाय
॥ स्त्रन्यच ॥ वकरिकिजुकलेजिमंझार मरचपकायसूक्ष्मकरडार ततिक्षणहोइस्त्रंधराताजाव लोचनकीहोएजोतिप्रकाश ॥ स्त्रन्यच ॥ त्रिकुटामधुसोंपीसजुपावे नेत्रनतेंश्रंधराताजावे ॥ स्त्रन्यच ॥
गोधाकाजुकलेजाचीर तामोंमधांधरसुनवीर स्त्रश्लिपकायसुस्त्रंजनपावे ततिक्षणहज्तस्रंधराताजावे
॥ स्त्रन्यच ॥ चौपई ॥ नीलोत्पलकोकेसरस्त्रान गेरीयहसमपीसेस्यान गोवररसगुटकाकरधरै पु
नघसायसोन्नंजनकरै रात्रांधस्त्रवरदिनस्रंधविकार यहस्त्रंजनइन्हमोंहितकार ॥ स्त्रन्यच ॥ चौपई ॥
रसींतग्लंखत्रवरत्रिकुटाय यहसभहीलीजेंइकभाय दोयरजनीत्र्यस्तराज्ञंखनाश नेत्रनमोंहोइस्त्रिक्षक् प्रकाश ॥ स्त्रन्यच ॥ सोनासुरमाघृतहिरलावे महीनपीसकरस्रंजनपावे दिनांधस्त्रवरस्त्रंधराताजाययहउपायभीकहोसुनाय ॥ स्त्रथदृष्टउपाय ॥ चौपई ॥ गेरीस्त्रक्रलेप्दतालीस पुनरसींतसभहीसमपीस घृतमधुगोवररससंगतास षरलकरैयोंकीनप्रकाश पितकरहोयदृष्टिहतजास यहस्रंजनपावेदृष्टि- प्रकाश ॥ त्र्यन्य ॥ चौपई ॥ लोध्रमुलठिकाश्मरीफूल रसीतिहिदावीसुरमातूल लेसमपीसेमधूमिला-वै नेत्रनमीयहत्र्यंजनपावै पित्तजदृष्टीव्याधीनाश वंगसेनयीकीनप्रकाश इतित्र्यंधरातादृष्टदोषचिकित्सा

### ॥ त्रथकृष्णतारागतनेत्ररोगवर्णनम् ॥

त्र्रथसत्रणलक्षणं ॥ चौपई ॥ कालीधीरीनेत्रमंझार सूचीवैधपीडसंचार रूपनदेषसकैनरसीय त्र्रश्रुश्रवै-तहांब्रणभीहोय याकोनामशुककहिगायो जैसेत्रंथनिदानवतायो सब्रणसाध्यासाध्यलक्षणं दृष्टसमीप-शुक्रजोहोय वडोनहोवहु अवैनसोय वहुपीडानहिहोवैतिसमाहि यहकदाचिसद्धहोयिकनाहि शुक्रना-जगतप्रसिद्धसभीजनलहै ऋब्रणलक्षणं कुंदइंदुशंखइवस्वेत धीरीमध्यलखोजहभेत त्र्व्रवणत्र्याचिरहिपतलाहोय हैसुखसाध्यजुफोलासोय जोगंभीरवडोत्र्याकार चिरकोहिकष्ठसाध्यविचार ॥ त्र्यसाध्यलक्षणं ॥ छिन्नमध्यतैंफोलाजोय त्र्यावृतलालमांसकरहोय सूक्ष्मनसतहकरैंसंचारी सोय-त्र्यदुष्टकरैनरनारी जोदोपरदेमोगतलहियं गिरदातासलाललपपैये त्र्रशचिरकरजोइस्थिरहोय करे नता-सचिकित्साकोय जोफोलाहोइमुंगप्रमान नेत्रनिमग्नहोययोंजान पिटकाहोयनेत्रविचजास उष्णत्र्यश्रुश्र-वैनिततास स्रीसोगुकरोगजोलहिये नाहूकोजुत्र्यसाध्यलषैये जोतीतरपक्षहोयत्र्याकार नेत्रनमोत्र्यसहोय-विकार सोयत्र्यसाध्यरोगलपलीजै कह्योनिदानअंथसुपर्ताजै ॥ त्र्रथत्र्यक्षिपाकात्त्रयलक्षणं ॥ मंडलङ्या-मजुनयनमंझार सोछादितहोइजावैंसार पाकातयतिहनामकहाय यंथकारमतदियोवताय सोयत्र्यताष्य-रोगपहिचानो त्र्यवरभेदमननाहिनत्र्यानो त्र्यजकाजातलक्षणं त्र्यजमेंगणवतफोलाहोय लालरंगत्र्यथ-वासितमोय मंडलरूषाजुछादहिलेवै ऋशुलालबहुपीडादेवै ऋजकाजातनामइसकहिये यंथदेषमतस-वलषलिये शिरत्रक्षिकर्णभूमध्यमुजान कपोलशंखवर्त्मइनथान त्र्रजिकारूपजबप्रापतहोय त्र्राक्ष-नासतवकरहैसोय नासामेहोयत्रज्ञजकारूप ताकोमध्यमजानोभूप नेत्रहित्र्यश्रुपातकररोकें यंथकारमतऐसे-रोपें नेत्रदाहफुनक्केदनजोय त्र्यजिकामेंयहपैदाहोय जवावदेयजतनतिहकरै त्र्यसाध्यरागमननिश्रयधरै ॥ इतिरुष्णतारागतरोगनिदानसमाप्तं ॥

#### ॥ त्रथकृष्णतारागतनेत्ररोगचिकित्सा ॥

॥ चौपई ॥ याहिरोगकोंफोलाकहिये तासचिकित्साश्रैसेंलहिये फोलासाध्यजुवैद्यपछानै ता-कीसोऊचिकित्साठानै जाकोंसमझैश्रहैश्रसाध्य ताकोंत्यागैश्रसलपव्याध्य.

#### ॥ त्रथसर्वसामान्यउपाय ॥

॥ चौपई ॥ रुधिरमोक्षलेपननसवार श्रंजनघरषणपुटपाकविचार श्राश्रोतनश्ररवस्तीजाने वं-गरोनमतसत्यपछाने यहसभपरसामान्यउपाय श्रागेंत्र्यौषदकहोंसुनाय ॥ काथ ॥ चौपई ॥ पत्रकिपथ्यानवश्रामलेलेय लोधमुलठषदरितलदेय इन्हहूंसभकोकीजैकाथ शीतलकरचक्षुधोतिससाथ श्ररुसोकाथनेत्रमोंडार फोलानाशेसविप्रकार ॥ श्रन्यउपाय ॥ पलासवीजमरुश्रारससंग घसपावे-होइफोलाभंग ॥ श्रन्यच ॥ चौपई ॥ लांगलिधात्रीफलश्ररुक्यार मरुवेरसघसश्रंजनडार फोलेकों-सोकरहैनाश निश्रयकीजैमनमोंतास ॥ श्रथधूप ॥ चौपई ॥ सेंधाश्ररुकंडचारीमूल ताम्रचूर्णसटीस-मतूल ताम्रपात्रधात्रीरससंग घसधूपैलेपैरुजभंग ॥ श्रथवर्तिका ॥ चौपई ॥ समुद्रफेनशंखपुनलीज सेंधा- श्ररुमुहांजणेवीज यहसममयुसेंवटीवनावै नेत्रघरेफोलाकटजावै फोलाकाटनयहयोंजान शस्त्रन्याययहश्रीषदमान ॥ श्रन्यच ॥ कपूरचूर्णवटक्षीरामिलाय श्रंजनपावैफोलाजाय लघुश्ररुदीरघफोलाजोय यातेंशिव्रमिटैलफ्षोय ॥ श्रथघर्षण ॥ चौपई ॥ सरीहवीजसेंशानिंवपत्तर मधांसभीसमकरोइकत्तर इन्हकोपीसनेत्रमोंपाय करघर्षणफोलामिटजाय ॥ श्रथवार्तिका ॥ चौपई ॥ मरचफटकीमनाशिलामुल
ठ गोदंतिहिचंदनकरोइकठ शंखलवणितसमाहिरलाय महीनपीसकरवस्त्रलनाय रससुहांजणेपीसेसोयवटीवांधनेत्रहिधरजोय फोलानाशकरेज्योजान प्रथमध्ययोंकीनबखान ॥ श्रथश्रंजन ॥ चौपई ॥ मघा
समुद्रफैनसेंधाजो कांसपात्रमधुसाथघसेसों श्रंजनपावेंफोलाजाय यहउपायपुनकह्योसुनाय श्रन्यवटी.

॥ चौंपई ॥ फेनकुटनटहरड-हीवेर इन्हसमकोंपीसेहितहेर पुनधात्रीफलकीजैंक्काथ विवनावैंता-केसाथ नेजनमोंसोवटीधरावे फोलानेजनतेंभगजावे अन्यउपाय ॥ चौपई ॥ त्रिफलात्रिकुटाचंदन त्र्यान मंजिष्टसुंठीरजनीठान प्रियंगुसारवात्र्यवरत्र्यनंता यहसमचूर्णकरहरिसंता मधुसेंधाघृतसंगमिलीजै पुनपुटपाकतासकोकीजै ताकोंनेत्रहपावैंजोय फोलातासनाशतवहोय

#### ॥ त्रथव्रणजफोळाउपाय ॥

॥ चौपई ॥ वर्णतेंफोलाजाकोंपरै ताउपायपाँछेकह्योकरै षडंगक्काथहीगुगुलत्र्याप्यो पीछेनेत्ररो-गमोंभाष्यो ताकोपीवैनेत्रनपावै फोलावर्णजनासहोइजावै ॥

#### ॥ त्र्रथरक्तजफीलाउपाय ॥

॥ चौपै ॥ रक्तजफोलाहोवेजास जलौकारक्तमोक्षहिततास ॥ ऋन्यरक्तउपाय ॥ चौपई ॥ त्रिवीस-संधाकीजैकाथ पकावेतीनवारघृतसाथ सोघृतनित्प्रतिकीजैपान शिरकीनाडिटुकायसुजान पुनदा-लहलदउत्पलजुमुलठ नतानलदंकरलाक्षइकठ प्रपुंडरीकसभलेसमठान नारीपयसींकरीपकान सी-त्र्याश्चोतननेत्रकरावैं सदाहरक्तफोलामिटजावै ॥ त्र्यन्यउपाय ॥ चौंपई ॥ राजितनिरमली**शंखापिसाय-**चूर्णरजनीतिंदुकपाय कांसीपात्रपयनारीसंग घसपावैरकजफोलाभंग ॥ त्र्रथदंतवर्ती ॥ चौपई ॥ दं-मोतीइांखसुमुद्रकीफेन हस्तीपुनऋरउष्टरठान सभसमकरोइकत्रमिलेन भागचतुर्धजुमर्चमिलाय जलसींपरलेनेत्रहिपाय तिमरकाचत्र्र्यवुदव्रणनाद्री फोलाजायदगज्योतिप्रकादी ॥ त्र्यन्यच ॥ चौपई ॥ ताम्रतुत्थकांजीजुघसावै इयामवरणहोइनेत्रहिपावै सर्वनेत्ररोगहोइनास शिरपी-र्डिभीरहैनतास ॥ त्र्यन्यउपाय चौपई ॥ गोकेगोवरकेरुमसात पीतवरणकेसुनयहवात मधुसींपीसहित्र्यं-जनपावै फोलारोगनाशहोइजावै ॥ श्रंजन चौपई ॥ लीजैकुरकुटश्रंडकपाल शंखकचचंदनसमडाल संधामात्रात्र्रर्ध १ छान पीसैपावैफोलाहान ॥ त्र्रान्यच चैापई ॥ इंखरसोंतलाक्षमरचान मनछिलसमुद्रफे-नत्रप्रजवान ताम्रचूर्णभीसंगमिलावै मधुसांपीसेनयनमापावै होवैफोलेरुजकोनाश शुद्धदृष्टहोयनयनप्रकाश ॥ वर्तिका चौपई ॥ फडकडींसखरेवतमरचान मनछलकुंकमरसोंतहिठान षंडपीससमवटीवनावै नेत्रपा-यतवफोलाजावै कंडूत्र्प्रवुंदतिमरविनाशै नेत्रनमोवहुज्योतिप्रकाशै ॥ इतिचंद्रोदयवार्तिका ॥ चौपईं ॥ लोहचूर्णमुलठीमघत्रिफलाय यहसभलीजैइकसमभाय चूर्णमधुघृतसाथमिलावै षावैफीलारोगनसावै ऋथ-चूर्णीजनं॥ चौपई ॥शंखभागचारजोलीजै मनछलतातैं ऋधेरलीजै तार्ते ऋधेजुमरचमिलाय तिसतें ऋधेजुसें-धापाय यहचूर्णसूक्मकरचक्षुपावै शुक्रत्रादिसभरोगनसावै चूर्णमधुकेसंगजुरवावै पित्रटरोगदूरहोइजावै

चूर्णपावैकांजीसंग ऋर्वुदनेत्ररोगहोयभंग ॥ ऋथपटोलघृत ॥ चौपै ॥ पटोलकौडनिवित्रफलाय दालह-लदन्त्रहवांसापाय त्रायंतीपपंठत्र्यवरजवांहां यहपलपलमेलोपुनतांहां त्र्यामलेकाथप्रस्थइकठान द्रोणहि-जलमोकरोमिलान मंदत्र्प्रिप्तिताहिपकावै पादशेषप्रस्थघृतपावै त्रप्रवरताहुमेचूरनठाने किरायताको-गडमुथ्रपछाने यष्टीचंदनमघामिलावे लेसमक्षकषइकपावे पीसरलायपकावैतास त्र्यांजेषावैरु-जिहाविनाश नासाकरणमुखरजहों हिंदूर त्वचारोगवणज्वरहो एचूर गंडमालरुजकामलाटारै श्रैसोगु-राघृतकोमनधारै ॥ त्र्राथद्राक्ष्याघृत ॥ चौपई ॥ द्राक्ष्याचंदनदोइकाकोली जीरासिताशतावरीघोली मेदमुलठमंजीठामिलाय उत्पलप्रपुंडरीकरलाय कर्षकर्षसभवस्तुप्रमान पुरातनघृततिहप्रस्थमिलान यहसभघृतसमतासामिलावै दुग्धसभनसमपायपकावै षावैफोलातिमरनसाय शिरकीपीडनाशहोइजा-य रक्तराजिरुजहोवैनास वंगसेनमतकीनप्रकास ॥ ऋथरुष्णातैल ॥ चौपई ॥ मघांमुलठीसुंठाविडंग संधातैलकरोइकसंग ऋजादुग्धमांसिद्धकरीजै तानसवारनित्यउठलीजै फोलादिकनेत्ररोगकोनारा शि-रपीडनहोलखलीजोतास ॥ त्र्राथक्षतजफोलाउपाय ॥ चौपई ॥ ध्यतकरफोलाउपजैजोय त्र्राजकाजा-तपाकात्ययहोय यंथकारमतलीजैसोय विनांरक्तनाहिंहोवतजोय तार्तेरुधिरजलौकनसंग निकसावैफो-लाहोइभंग ॥ त्र्रन्यचसमस्तर्फोलाउपाय ॥ त्र्रन्यज ॥ चौपई ॥ जलकोसीपत्र्रंगारपकावै तारसमीं-करपुरमिलावै नेत्रवीचहिपावैतास होजावैफोलारुजनाज्ञ ॥ त्र्रथघृत ॥ चौपइं ॥ प्रस्थसहेकेमा-सकाकाथ प्रस्थमिलावोघृततिससाथ प्रस्थदुग्धितहपायपकावै कर्षकर्षयहन्त्रीषधपावै सारवालाध्य-वलासुमुलठ भेहत्र्यतिवलालोध्रइकठ जीवनीगणतजपत्रमिलाय चंदननीलोत्पलतिहपाय महुराशु-द्धसुपीसमिलावे प्रमानसहितसभवस्तरलावै घृतमोपायपकावेतास नेत्रनपावैषावैजास सकीनसवार फोलावातजिपनजटार ऋर्जुनकाचरोगनरहावै वंगसेनयोपनटजनांवै ॥ इतिरुष्णतारा-गतनेत्ररोगाचिकित्सा ॥

### ॥ त्रथरक्तजफोलाउयाय ॥

॥ चौपई ॥ मुक्तात्र्रुरुवैडूर्यप्रवाल इंखिरफटकजुचंदनडाल स्वर्णरजतयहसमपीसावै मधुरलायसो-त्र्रंजनपावै पित्तजफोलाहोवैनाश वंगसेनयेंाकीनप्रकाश॥

## ॥ ऋथशुक्कजनेत्ररोगवरननं ॥

प्रस्तामंलक्षणं ॥ चौपई ॥ गुक्तभागकेवीचमुजान लालकृष्णइकचिन्हपछान गर्मीकरितसवडोन्न्र-कार प्रस्तामरीगितसनामिवचार ॥ गुक्तामंलक्षणं ॥ कोमलगुक्तमोसवधजावे नेत्ररोगगुक्तामंकहावे रक्ता-मंलक्षणं ॥ पद्मवरणमृदुन्न्रैसोभास न्नामंत्रदेवतदेषियततास नामतासरकामंकहाजे जाहिप्रकारनेत्रलपलीजे ॥ न्नामतासन्न्रधिमांससुकाहिये ग्रंथिमांसामंलक्षणं ॥ कोमलपुष्टवडोन्न्राकार रूपकलेजिनयनमंद्गार नामतासन्न्रधिमांससुकाहिये ग्रंथिमदानमध्ययोंलिहिये ॥ स्नाय्वमंलक्षणं ॥ इवेतभागमांसिश्यरहोय कितनगुष्ककरहेनितसोय स्नाय्वमंनामसोरोगकहायो वैद्यकत्रंथिनदानवतायो ॥ ग्रुक्तिलक्षणः ॥ इयेतभागनेत्रकेमाही इयाम-वर्णवहुवृंदिखाहि मांससमानहिजानोजास ग्रुक्तिरोगपुननामहैतास ॥ त्र्र्जुनरोगलक्षणं ॥ ससेरुधिरवतवृं-दज्यक सितन्त्रानेमोंलहैंविवेक न्नर्जननामतासकोभने चतुरवैद्यसमझैयोंमने ॥ पिटकालक्षणं ॥ जोक-फवातकोपउपजावे मासापिडसितचक्षूगावे मलयुतज्योंसीसादरज्ञाय तैसेपिटकारूपदिखाय न्न्रस्त्र्या

टेकीचूटकीन्याई िष्टकरोगतासकोंगाई शिराजाल इवेतभागहैचशूजाय शिराजालतेंखादितहोय पीतवरणत्र्रह्मितिनमहान जालिकनामिहरोगपछान शिरापिडकालक्षणं ॥ चौपई ॥ इवेतभागनेत्रके-माही कष्णभागकेपासतहाही इवेतरंगइकिपडकोहाई शिरापिडकाहैनामासोई वलासप्रथितं जो-कांसीइवन्त्राभाहोय त्र्रथवाकमलवर्णइवसोय कठिनचिन्हत्र्रसनेत्रलखावै वलासप्रथितरुजनामकहावै इतिशुक्कजनेत्ररोगलक्षणसमाप्तं

## ॥ त्रथशुक्कजनेत्ररोगचिकित्सा ॥

॥ चौपई॥ रुष्णत्रानेकेनिकटपछानै शुक्कजरोगजुपहुच्योजानै परमचिकित्साछेदनतास वैद्यकमतयोंकीनप्रकाश प्रस्तार्यमस्नाय्वर्मपछान स्र्रमाधिमांसस्र्रिधमांसिहजान लोहितामंशुक्कामंजोकहे
वेधनायाहिप्रमाणमुलहै पुनः स्त्रमंजुथोडादहीसमान नीलरक्तपूडाहिपछान सूक्ष्महोयइनरूपाविकार
फोलेन्याईाचिकित्साधार स्त्रथस्रंजन चौपई ताम्रशंखत्र्यरुलोहेचूणं विद्वमसेंधासुरमापूणं समुद्रफेनस्त्रहकाहीलीजे पीसनेत्रमोत्र्यंजनकीजे स्त्ररुदिधमंडरलायलिपाय मुक्कजनेत्ररोगिमटजाय स्त्रथगुटिका
चौपई त्रिफलामघांजुलाक्षमंगाय लोहचूणसेंधासमपीसाय भांगुरेरसगुटिकावंधवावे सोगुटकाघसनेत्रहिपावे शुकत्रस्रजुनस्रजिकाजात कंडुस्त्रमातिमरकाचवहात शुक्कजरोगसर्वप्रकार नाशहोहिनिश्रयमनधार स्त्रंजन चौपई शंखरसोंतसुमुद्रकिकेन गेरिसेंधामरचालेन शिलाजितकाहिचूरणकीजे मधुसितामिलायनेत्रमोंदीजे शुक्कजरोगनाशहोइजावे वंगसेनयोंप्रगटजनावे.

# ॥ ऋथपित्तशुक्तिजिविकत्सा ॥

॥ चौपई त्र्रभिष्यंदिपत्तजजोकह्यो तासउपायत्रागेंसोलह्यो सोउउपायतासकोकीजै रुधिरखुडा वैतवदुखर्छाजै

# ॥ त्रथकफजशुल्कजाचिकित्सा ॥

॥ चौपई ॥ जोकफजन्त्रभिष्पंदउपाय सोजयामेंहैसुखदाय वलासपिटकरोगकेमाही रुधिरमोक्षहै हितांतिसनाही

### ॥ ऋथसामान्यचिकित्सा ॥

॥ चौपई ॥ कायफलित्रेकुटासुरमात्र्यान रसोंतिवजीरेरसमोठान पीसनेत्रतिसश्रंजनपावे शुक्कजरोग नाशहोइजावे ॥ त्र्यन्य ॥ शांखचूर्णमधुसोंपीसाय नेत्रलिपावेशुक्कजजाय ॥ त्र्यन्य ॥ निर्म-लिसेंघासमपीसावे नयननपावेशुक्कजजावे ॥ त्र्यन्यच ॥ सितासमुद्रफेनपीसाय त्र्यंजनपावेशुक्कजजाय-मधुसिताकांजीकडाकीजे त्र्याश्चोतनकरत्र्यर्जनछीजे ॥ इतिसर्वशुक्कजनेत्ररोगचिकित्सासमाप्तम्

# ॥ त्रथसंधिजनेत्ररोगलक्षणनिरूपनं ॥ 🦈 ॥ त्रथमपूर्यश्रावलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ नेत्रमध्यकीपुतलीतास कोनेत्र्यंतरसंधीजास पाकशोथरूजपूयनिकासें पूयश्रावसुना-मप्रकासें उपनाहलक्षणं ॥ चौपे ॥ रुष्णस्वेतत्र्यानेकीसंध नाडिगांठस्थूलतहवंध पकेंनाहिपीडानहींकरे त्रश्रुपातवहुकंडूघरे श्रावनामताकोपरमान नेत्रनाडिकोकहैंसुजान याकेचारभेदयोंजानो ताके लक्षणप्रगटवषानो पित्तजलक्षणं नेत्रसंधिमेपीडाहोय नेत्रकटूरोमांचितजोय पीतजण्णजलश्रवितमहान इस्प्रमाहीजोकह्योसुजान कपाजशावलक्षणं नेत्रसंधिमेत्रश्रुरुकावे स्वेतरंगचिकनेवहुन्नावे श्लेष्मश्रान्वनामसोकहिये ऐसोभेदग्रंथमतलिहये संनिपातजलक्षणं नेत्रसंधिगतहोएनसूर श्रवेपाकदुर्गधीपूर संनिपातकाश्रावसुजान चर्कऋषिमतिकयोप्रमान रक्तश्रावलक्षणं नेत्रसंधिमोजानसुजान रक्तउष्णवहुश्रनवेमहान रक्तश्रावतासकोजानो वंगशेनमतसोइपछानो पर्वणीलक्षणं त्रालजीलक्षणयाविधजानो पर्वणीलक्षणसोइपछानो तार्तेत्र्यवरकहानिहकोई त्र्रपनेमनतुमसमझोसोई त्र्रलजीलक्षणं शुक्करुष्णकी-संधिमाही उपजितरोगरक्तेताहो गांत्रसूष्मरंगवहूलाल गोलपर्वइवशोधकराल शूलदाहत्रेसीविधिलिहये त्र्रलजीनामतासकोकिहये जंतुग्रंथिलक्षनं नेत्रसंधिमोखुजलीहोय रुमतहपर्छेदुरगंधीजोय पष्मगिरेवध्रुपोडउगावे महीनमार्गवहुसंधिकरावे ग्रंथीनेत्रदुष्ठकरदेत रुमग्रंथीकिहियेलपभेद नेत्रसंधिगतरोगवखाने नौप्रकारमतग्रंथप्रमाने त्र्रागेताहिचिकित्साजान वंगसैनमतकरोवषान इतिसंधिगतिदानलक्षणसमाप्तम्

## ॥ ऋथसंधिजनेत्ररोगचिकित्सा॥

॥ चौषई ॥ संधिजनेत्ररोगजिसहोय नाडीवेधाचिकित्सासीय पुनऊपरसोवांधेनैन तासउपायाचित्तल-<del>प्लैन नेत्रपाकरजकरैउपाय यहभीकृयाताहिसुखदाय त्र्यंजनकाहिस</del>ेंधायहसमलजिं त्र्यार्द्रकरसताही-संगद्गि श्रंजनकरसंधीरुजजाय वंगसेन्मतकह्योसुनाय ॥ त्र्प्रन्यच ॥ कफसंधिजजिहनेत्रलषावे मर्च-चौपई ॥ त्रिफलात्र्यवरत्र्यमृताषाय रसीतलवणकाहीसमभाय लेपकरै -मधुसंधाश्रंजनपावे त्र्रथलेप यहनयननजोय संधिजरोगनाद्यातवहोय ऋंजन मधुसेंधाऋंजनऋभ्यास करेनित्यरुजसंधिविनास ऋथवा-मधुत्रंजनहिततास रोगजायहोएदृष्टिप्रकाद्मा ऋथवार्तिका ॥ चौपई ॥ हरडवहेडेत्र्यामलेत्र्यान इन्हकीगि-रीसुलेहुसुजान तीनदोयएकलेभाग इहकमसोंलेसिहित्र्यनुराग इन्हकोंपीसवर्तिकाकरै नेत्रधरैजहसंधि-जहरे ॥ काथ ॥ चौपई ॥ काकोलीत्र्रारपांचोमूल मुलठीसंघालेसमतूलं याहिकाथसोंनेत्रजुधोवै नेत्रश्रावसंधिजरुज्योवे कफजसंधिजेरोगमंझार उपनाहकरमश्रेष्टमनधार मघामखीरसेंधवयुतर्धरें इन-हीतेंसोविलेपनकरे नेत्रवंधभीश्रेष्टपछान पर्वणीपिटकाछेदनमान मधुत्र्यरसेंधालूणमिलाय त्र्याश्रोतनय-हाहितवरभाय श्रावमोत्रिफलाकाथसुपीय दोषत्र्यनुसारकरयहविधजीय घृतमखीरत्र्शीमघांामिलाय इन-कोपीयिशरवंधकराय त्र्रथनसवार ॥ चौपई ॥ सारवात्र्रवरत्र्रमंतात्र्यान दालहलदत्र्रगरिहेंचेद-ताहूकीलेवोनसवार नेत्रश्रावसंधिजरुजटार ॥ ऋंजनं ॥ हिंजुलफलजलसोघसपावै संधिजरोगश्रा वनरहाव ॥ त्र्यन्यच ॥ चोपई ॥ पुरातनद्रुमकरपासजुकहिये नरमाताकोनामभनैये ताफलवीजागिरी-सोलीजै रसोंतत्र्याम्नदलरससमकीजै घसकरमधुसोंनेत्रनपावै संधिजश्रावनाद्याहोइजावै इतिसंधिजने-त्ररोगचिकित्सासमाप्तम् ॥

### ॥ त्र्रथवरतमजनेत्ररोगनिरूपणं ॥

॥ चौपै ॥ उत्संगपिडकालक्षणं वर्तमवाहिरपिंडाकार मुख्यअभ्यंतरताहिनिहार रक्षजहोतहेसोइवि-कार सकंडूशोधस्यूलनिहार ताम्रवरणताहिकोलिहेये उत्संगपिडिकानामसुकहिये ॥ कुंभिकालक्षणं ॥ फुनसीत्र्यंतरहुंतेंफटजावे श्रवेवहुतइहभांतलपावे वीजइवकुंभिकुनसीहोई संनिजकुंभिकाजानोसोई पोध-कीलक्षणं रंगलालसरपपकीन्यांई फुनसीउठेजुकुर्कश्रवाई वर्तममीकरेफीडिकाक नामपोधिकीकरैडचार

॥ ऋथवरमंद्राकंरालक्षणं ऋतिमूक्ष्मवर्तममंझार उठैपिडकारोडाकार सोऊपिडकाषहुरीहोय नामद्गर-कराभाषेंसीय ककडिवीजहोएजोजैसें बर्समें फुनसीसोतैसे मंदपीड युतल वैविकार वर्स शर्करानाम-विचार ॥ ऋथऋशौँवत्मीलक्षणं ॥ मध्ममपी असुपि हिकाल हैं कठिनसिन पऋशौंवर्तमक हैं ॥ ऋथशुष्का-र्शलक्षं दीरघजिसकेश्रंकुरभासें पिडकाश्रकडीखहुरिप्रकारी श्रभ्यंतरवर्त्मं उत्पत्तहोय सन्निपाततेंजा-नोंसोय तासनामशुष्कार्शभनीजै इसप्रकारलक्षणलवलीजै॥ ऋजनकालक्षणं ॥ सूचीवेषपिडिकाम-धलहिये ताम्रवरणताकोलपकहिये कोमलमंदरजसूक्षमहोय ऋंजनकाजुनामलपसाय वहुलवत्मलक्षणं वर्त-मसभसापिंडिकाहोय वर्त्मवर्णतासकोजोय स्थिरहिरहैसंनिपातर्तेजान बहुळवर्त्मसोनामपछान वर्त्मवंधळक्षणं सूचीवेधपीडप्रघटाय पक्ष्मनमिलैंशोधदस्साय वर्तमबंधककहियेतास ग्रंथनिदानजुकीनप्रकाश क्रिष्टव-र्न्मलक्षनं कोमलत्र्यलपपीडयुतलिहये ताम्रजुवरणतासलपपैये श्रवैरुधिरजाकोत्र्यकरमात नामहिक्कि-एजुवर्तमख्यात वर्तमकर्दमलक्षनं त्र्ररजोक्तिष्टपित्तयुतहोय रक्तदग्धकरडाहैसोय त्र्ररुवहुचिपचिपाटप्रघटावै ताकावर्तमकदमगाव इयामवर्त्मलक्षणं नेत्रवाह्यशोधप्रगटावें इयामरंगताकोदर्शावे पीडखुरकचीपडहोय-तास इयावहिवर्सकीयोप्रकाश प्रक्तिन्नवर्सेलक्षणं कोयोंबाह्यशोधप्रघटावै पीड मंदबहुचीपडच्यावैं वंगशेन-ऋषिकह्मोसुनाय प्रक्तिज्ञ जुबत्रमनामकहाय व्यक्तिज्ञवत्मेलक्षणं धोतनेत्रजिसखुलेजोनाही मीचरहें-दिनरजनीमाही त्र्रिक्विज्ञजुवर्त्मनामकहायी वंगरीनमतंसीइसुनायो ॥ वातहतलक्षणं ॥ जीनेत्री-कीसंधजुकही टूटैंपष्मत्र्यचेष्टतसही पक्ष्मपरस्परमिलेंजुनाही याकोनामवातगहताहीं ॥ त्र्रार्वुदलक्षण ॥ जाकेवरतमकेमंझार गांठपडैत्र्यसहोयविकार होएसरक्तपीडविनलहिये त्र्यर्वुदनामतासकोकहिये ॥ निमेषलक्षणं ॥ जीवरतममीवातलषावै पक्ष्मजुवारवारहलावै नामनिमेषिककहिएतास निदानयं-थयोकीनप्रकाद्य ॥ रक्तार्द्रोलक्षणं ॥ जिहवर्तमत्र्याश्रितलोहितमास त्र्रंकुरडठेंलषोयोंतास छेदयोहोवेवू-द्धतापावै रक्तजसोरक्तार्शकहावै लग्नलक्षणं त्र्रपाककाठिनस्थूललमात पीडरहितकंडूप्रगटात मरचप्रमाण-हिपिडकातास लग्ननामतिसकीनप्रकाश ॥ वशवर्त्तमलक्षणं ॥ जाकैवरतमकेमंझार छिद्रपर्डेज्योंभेहत्र्प्रकार जोत्रिदोषकरपरगठजान त्र्यतिकरजलतिसश्रवैमहान विशवरतमतिसनामभनीजै वैद्यकग्रंथकह्योलपलीजै ॥ त्र्रथकुंचलक्षणम् ॥ वातादिकजोदोषमुनाये जिसवर्तममोत्र्राप्रगटाये सीवर्तमसंक्चतकराहीं जिसकरदेषसकैनरनाहीं कुंचननामरोगसोभने इहप्रकारसववैद्यकगने इतिवर्तमरोगनिदानसमाप्तम्

## ॥ त्रथवर्तमपक्ष्मादिनेत्ररोगचिकित्सा ॥

॥ चौपई ॥ वर्तमपक्ष्मरोगजिसहोय नाडिवेधकरावैसोय श्रवरजलोकनहूंकेसंग रुधिरिनकासैहो-इरुजभंग ॥ लेप ॥ सितामधुसेंधानतश्ररुएला यहश्रोषधसमलेकरमेला पीसेलेपलगावैतास वर्तमप-क्ष्मरोगहोपनाद्य ॥ श्रुन्यच ॥ मधुरमोंतसमलेपनिकजै तौभीरोगपक्ष्मकोछीजै ॥ श्रुंजन ॥ दीपिशिखा-कोश्रंजनपाँव वर्त्तमपक्षरोगिमटजावै ॥ श्रुन्यउपाय ॥ श्रुपनीश्रंगुलहाथघसावे उष्णहोयसोनित्रमो-लावे यातेभीहोइरोगजुनाद्य वैद्यकमतर्योकीनम्बाद्य ॥ श्रुन्यच ॥ चादीघसेहथेलीजोय नेत्रनसेकदी-जियसोय तासोंभीसोरोगनरहे यहनिश्रेश्रपनेमनगहे ॥ गुटिका ॥ चौपई ॥ रसोंतश्रवरसमलेबिकुटा य घृतसंगगुटकातासवंधाय श्रुसकरपावेलेपैसोय वर्तमपक्ष्मरुजनाद्य हिहोय ॥ श्रुथिनमेषहत्रउपाय ॥ चौपई ॥ हत्तनिमेषहोइजाविजास तासउपायकरोंपरकाद्य वृतसोंनेत्रनकॉसोपूर हतिमेषरुजहोवेदूर ॥ श्रुथवर्तिका ॥ चौपई ॥ स्वान्तिकाप्रमुक्तिलोप्रकाहोवेदूर ॥ श्रुथवर्तिका ॥ चौपई ॥ स्वान्तिकाप्रमुक्तिलोप्रकाहोवेदूर ॥ श्रुथवर्तिका ॥ चौपई ॥ स्वान्तिकाप्रमुक्तिलोजी श्रुरुकालीसमकाहिरुलीजी वर्षताहिसंगपीसमंगावै

तासवर्तिकानेत्रमींपावे वर्तमपद्दमरोगहोइनाइ। निश्चयकीजैमनमोतास ॥ ऋंजन ॥ चौपइ ॥ रसींतस-रजरसजातीपूळ मनछळसंधामरचांतूळ समुद्रफेनगेरीपीसाय मधुमिलायऋंजनसोपाय वर्तमपद्दमरोगहोइनाइ। वंगसेनयोंकीनप्रकाइ। ॥ ऋन्यउपाय ॥ जोळाळीनेत्रेंप्रगटाय रुधिरमोक्षताकांसुखदाय- ॥ ऋन्यच ॥ चौपईं ॥ कफजसिन्धजुनेत्रदिषांहि ताकोंवैद्यवमनकरवांहि छागमूत्रपीसेसुरदार छेपनकरेहोयहितकार ॥ ऋंजन ॥ चौपई ॥ रसींतमनिद्राळऋरित्रकुटाय गोपिनासभहोसमभाय पीसैनेत्रोंऋंजनकरे वरतमपद्दमरोगतवटरे ॥ छेपन ॥ चौपई ॥ हरताळवरचळीजैसुरदार सुरसा-केरसळेपनधार वर्त्तमरुजहिनिवारेसोय रोगीकेनेत्रोंसुखहोय ॥ ऋन्यच ॥ तगरहरडरसपीसळिपाय वर्त्तमपद्दमरोगिटजाय ॥ ऋन्यच ॥ काचमाचीबीजकाधूमजुदेय रुमपद्दमरोगनेत्रोंहरळेय ॥ इति-वर्स्मिरोगचिकिरसा ॥

## ॥ ऋथपक्ष्मरोगनिदानं ॥

त्र्यपक्ष्मकोपलक्षणं वातदोषकरपक्ष्मजुजाके श्रंतरकोमुडपडेंसुताके श्रंतरभागजोउपजैवाल घर्षणनेत्रकरैंसुविहाल वांरवारसुघषणकरै शोथहोयटुटटुटतहापरै सूक्ष्मरोमचुभतेतहारहें पक्ष्मकोपइ-सरुजकोंकहें लोकसभीपडवालवषानें इहलक्षणरुजलपहिंस्यानें

### ॥ त्रथपक्ष्मशांतिलक्षणं ॥

वर्त्मपक्ष्मपरिपत्तजोकोपं वालझडेंखुजलीकरसोचें नेत्रोंदाहरहेंदिनरात नामकह्योतिसपक्ष्मजो-ग्नांत ॥ दोहा ॥ नेत्रजरोगनिदानयहसभकोवरननकीन समझचिकित्साजोकरैसोहैवैद्यप्रवीन ॥ इतिने-त्ररोगानिदानपक्ष्मसमाप्तम् ॥

### ॥ त्र्रथपक्ष्मरोगचिकित्सा ॥

॥ त्रपामार्गकोमूलमंगावै संधावासीजलजुमिलावै ताम्रपात्रघसलेपलगावै वर्त्मरोगसभीमिट-जावै पश्यरुजयहहोवैनाद्य श्रेसंकीनोद्यास्त्रप्रकाद्य ॥ श्रन्यच ॥ कलीचंवेलीकाहीत्र्याने रसीतमरच-मधुलेपनठाने तौभीहोयरोगसोनाद्य सुखउपजैमनहोयहुलास ॥ श्रन्यच ॥ कचूरपत्ररसहरङपि-सावै लेपकरैरुजपश्मनसावै ॥ त्र्रंजन ॥ चौपड ॥ दालहलदिनर्गुङीत्र्याने श्ररुभंगरासभकोरसजाने श्ररुलाक्ष्यारससंगमिलावै करपासतूलसंगषरलकरावै सातपुठत्र्रेसंतिसदेय घृतमिलायवटीतिहभेय दीपजगायसुत्र्रंजनपावै वर्तमपक्ष्मरोगमिटजावै.॥

### ॥ त्रथउपपक्ष्मनेत्ररोगाचिकित्सा ॥

॥ चौपई ॥ श्रंतरमुखनेत्रोंहोंइवाल उपपक्ष्मनामश्रक्किहेंपडवाल तिन्हकोंश्रेसंकरैउपाय दुख-मिटैरोगीसुखपाय ॥ श्रथउपाय ॥ चौपई ॥ तिन्हकोंशनैशनैउषडावे पुनशतधीतजुघृतकोंलावे श्र-थवाघृतसमुलठपकाय सोऊघृततिसठौरिहलाय श्रथवागेरीपीसवरूर उपपक्ष्मरोगहोइजावैदूर वा-चिमटेसोंपुटतारहे इहउपायभीनरसुखगहे ॥ श्रन्यच ॥ सूचित्रश्रयभागजुतपावे रोमकूपमोंदागदिवा-वे नेत्रवचाययहसुखपाय रोगजायरोगीसुखदाय इतिपक्ष्मनेत्ररोगचिकित्सासमाप्तम् ॥

### ॥ त्रथसमस्तनेत्ररोगलक्षणानिरूपणं ॥

॥ चौपई ॥ श्रभिष्पंदहैचारप्रकार वातजिपत्रजकफजानिहार रक्तजचौथाताहिपछानो वंगसेन-मतयहतुमजानो श्रभिष्पंदहैकठिनमहान नेत्ररोगकामूलपछान श्रभिष्पंदतुमजानोतास श्रक्षिश्रां-श्राइयांभाषेजास

### ॥ त्रथवातत्राभिष्यंदलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ वहुपीडाजिसमेनेत्रोंहीय सीसतपैरोमांचितजोय सिरस्तंभसंरंभजुकरे रहैकठोरश्ररुशो-षिद्धरे शीतलश्रश्रूपातिनकासै वातजनेत्ररोगयोंभासै ॥ श्रथशिख्या ॥ नेत्रकुक्षप्रतिक्ष्यायसुजाने व-णज्वरपांचोंरोगवषाने यहपांचरोगदिनपांचमंझारे शांतिहोंहिजोलंघनधारे ॥ श्रथकचेनेत्रकेलक्षण ॥ श्र-स्रंतपीडश्ररुलालीरहे ममंस्थानपीडश्रातिकहे नेत्ररोगतवश्रामपछाने प्रंथकारमतयाहिवखाने

### ॥ त्रथपरिपक्षनेत्ररोगलक्षणं ॥

मंदपीड श्ररुकं डूजोय श्रश्चश्रलपप्रसन्नतहोय यहलक्षणजवनेत्रपछाने परिपक्तनेत्ररुजसमझेरयाने श्रं-जनपूरणकाथजुपान काचेनेत्रोंनाहिप्रमान ॥

## ॥ त्रथवाताभिष्यंदवाताधिमंथचिकित्सा ॥

॥ चौपई ॥ त्र्रभिष्पंदत्र्रिधिमंथकहात वातपर्ययशुष्काक्षत्र्रम्यवात इनमोसामान्यविधिपरिमान वंगसैनमतकीनवखान ॥ ऋथनेत्रहितकर ॥ चौपई ॥ छंघनछेपनरेचनस्वेद ऋंजनऋवरनाडिकोवेध रोग-नेत्रजुपकावेएह यहहितकरतासमुझोतेह जोनाडीवेधसहौरनाहि घृतहिपुरातनपानकराहि स्त्रभिष्पंदश्रिध-मंथमुजान इनमोनाडीवेयनमान ॥ अन्यभेद ॥ चौपई ॥ अस्वप्तअभोजनवातजोकोध शोकदुखफुन-जानोसोध इन्हकरनेत्ररोगजोजाने लंघनतामीश्रेष्टनमाने ॥ प्रथमत्रादिउपाय ॥ चौपई ॥ नेत्ररोगउप-जितहैजवै देनसवारतासकोतवै त्रप्रवागायदुग्धवृतपान श्रेष्टउपायकरेरुजहान त्र्यवरपुरातनवृतकेसंग रेचकरायहोएरजभंग ॥ त्र्यन्यउपाय ॥ चौपई ॥ वहेडेदोनोरजनीत्र्यान लोधपायसमचूर्णपछान तामो-सॅघात्र्रल्पमिलावै लुपराकरसोनेत्रवंधावै नेत्रनवीनरोगहोइनाइ। निश्रयकीजैमनमातास ॥ त्र्रान्यच ॥ धात्रि-फलरसनेत्रनपावे नवीननेत्रकोरोगामिटावे ॥ त्र्रान्यच ॥ सातपत्रएरंडकेत्र्यान कूटससेंधानेत्रवंधान नवी-नकोपरुजनेत्रानिवारे यहनिश्रयत्रापनेमनधारे ॥ त्र्यन्यच ॥ सिंगुमूलरसमामधुदीजे सोऊनेत्रपरसिंचनकीजै नवरुजकोपनेत्रकोजाय भाष्योत्रैसंतासउपाय ॥ त्र्रात्यच ॥ चौपई ॥ कूटपुनर्नवासंधापावे कांजीसंयु-तनेत्रवंधावे त्रिदोषजरोगनेत्रकोजाय श्रैसेंभाष्योसुगमउपाय ॥ त्र्यन्यच ॥ रसमुहोजऐपत्रोंकालीजै सेंधापा-यसुर्सिचनकीजै नेत्ररोगकोहोइहैनाइा निश्चयकीजैमनमोतास. करवीरपत्रकोमूलमंगावै तारसमींगिलो-यरसपावै ताहीसोंलोचनकरपूर नेत्रकोपरुजहोवेदूर॥ ऋथलेप॥ चौपई॥ सेंघादालहलदिगोरिल्पाय हरड-रसोंतसमपीसालेपाय वाहरनेत्रहिलेपनकरै रोगसभीनेत्रनकोहरै॥ ऋन्यच॥ लोधवृक्षवंदापुनकुठ हरङरसों-तमनछलजुइकठ भूत्र्यामलसिंधासमपीसाय ताम्रपात्रवासीजलपाय लेपैनेत्रपीडहोइनाइ। वंगसेनयोंकरे-प्रकाश त्र्यन्य ॥ भंगरामूलकूटमध्यतीय एकमुहुत्तंबरैसुभिगीय तिसजलसंगहिलीचनधीवै नेत्ररोगनाश-तवहोवै ॥ श्रम्यच ॥ एरंडिनिवजढदुंवरजान इनकीत्वचाजुलेयसुजान मुलठश्ररुवृक्षवंदालीजै मधुमिला-यकराटेकीकोजै टिकीनेत्रवंधादीय सकलदोषनेत्रनकाखीय ॥ ऋन्यच ॥ शिरकोंतैलउष्णकरमलै पीडा-

नेत्रतासतेंटलै ॥ ऋन्यच ॥ हरडपीसपीवेघृतसंग नेत्ररोगपीडाहोइभंग ॥ ऋन्यच ॥ त्वचासुहांजणाए-रणमूल कंडबारीन्प्रिमिथसमतूल करेंकाथमधुमेलेतास नेत्रपायवातजरूजनाद्या। लेप॥ रजनीमुलठहरड-सुरदार श्रजाक्षीरसें श्रंजनधार वातजपीडानेत्रों जोय नादाहिकीजैनिश्रयसीय ॥ त्र्यंजन ॥ चौपै ॥ संघा-सुंठीत्रप्रस्तुरदार विजोरारसघृततामों डार नारीपयपुनताहिमिलावै ताकोनेत्रनत्रपंजनपावै शुष्कपाकरोग-होइनाश त्र्ररुषृतपानश्रेष्टलपतास जीवनीगणयुतषृतज्ञुपकावै त्र्रथवातैलजुसिद्धकरावै पीवैशुष्कपा-कहोएभंग त्र्रथवानस्यकरैतिससंग ॥ त्र्रान्यच ॥ चौपई ॥ दोनोरजनीसंधापाय नारीपयधृतसंगमिलाय यहश्रजनजोनेत्रनकरै वातजनेत्रदुखकोंहरै घृतन्त्ररुदुग्धपानसुखदान नेत्ररोगमोंश्रेष्टमहान ॥ त्र्रन्यच ॥ ॥ चौपई ॥ एरंडपत्रऋथवातिहमूल ऋजाभेडवादूधसुघोल ताहिपकयनेत्रमोपाय वातजनेत्ररोगमिट जाय कंडेन्त्रारिरससींदूधपकावै सेचनकरेवातरुजजावै पंचमूलयुतदूधपकाय सेचनकरेवातरुजजाय ॥ दोहरा ॥ मुळठीवाळावारणाळवणसुकळकवनाय पकायदूधसेचनकरेवातजपीडाजाय इहन्त्रा-श्रोतनविधकहीवंगसैनमतजोय सेवनकरदुखदूरहैत्र्यवरभेदसुनसोय ॥ चोपई ॥ त्र्याश्रोतनघृतत्र्यवर-टकोर वारसउौषधलेहुनिचोर त्र्यवरनेकविधकरपिश्शिक मस्तकमरदनतैलाभिषेक स्निग्धत्र्यादघृतपान-विचार दुग्धमांसभोजनहितकार फुनिलवंगसाधितवृतजोय वातजरुजमोत्र्प्रतिहितसोय चमूलयुतलीजे कर्केकाथत्राश्रीतनकीजे भ्वेतलोध्रषृतसंगपकावे विडालकर्ममोत्र्प्रतिहितभावे हरड-र्भुमण्यतसंगविचार विडालकर्मरुतरोगनिवार लोधसर्करासेधापाय गर्मनीरसंगपीसवनाय नेत्रपूर्णक-रताकेंसंग वातजनेत्ररोगरूजभंग लोभ्रलवणलेदग्धकराय घृतवामधुयुतपासवनाय लेपनवात्र्यंजनलष-ताहि घातजरोगशीप्रमिटजाहि.

#### ॥ ऋथऋाश्चोतनाविधिः॥

चौपई जवनरनेत्रनपीडाहोय लक्षणप्रघटजानलेसोय तववहपीडनिवारनजान स्राश्चोतनविधकरेप्रमान तीनादिवसत्र्यभिष्मदमंझार त्र्याश्रोतनविधतवहितकार पक्कदोषदिनतीसरमाहि त्र्यंजनकर्नयोग्यहैताहि-श्रवरहिसोथवातप्रतिस्याय दाहक्केदकंडूहितभाय रक्तप्रतिसेकपीडन्त्रतिजान त्र्राश्रोतनइनकोहितमान वर्षा\_ सर्दशीष्मकेमाही मृदुसीतलत्र्राश्चीतनताही हिमऋतादीशिरवसंतमंझार वातछेष्मकरहोताविकार त्र्राश्ची-तनउष्णश्रल्पत्रप्रस्तीक्षण ऋतुप्रमानहितजानविचक्षण स्निग्धउष्णवातजरुजमाही त्र्प्राश्चोतनविधहित-हैताहि रक्तजपित्तजरोगपछानो श्राश्रोतनकोमलझीतलठानो तीक्षणउष्णकफजकोदीजें श्राश्रोत-नविधदिनकोकीर्जे रात्रीपहरउपरंतसोनाहि त्र्याश्रोतनकरसुखउपजाहि लालनेत्रवागौरवहोय वद्धन्त्रा-श्र्वोतनहितहैसोय छेष्ममाहिदोशुक्तिप्रमान वातजमोइकशुक्ताजान दोशुक्तीरकपित्तमोकही त्र्प्राश्र्वोतन-विधऐसेलही दाविंशतविंदूपरिमान शुक्तिमात्रसंज्ञापहचांन त्र्प्रठारांदादसविंदूजोय संश्लेषनरोपनस्नेहन-त्र्याश्चोतनवरतेतोकाल त्र्यथवादिवसरात्रिमंझार दोत्र्यरुतीनवारसंचार सीय सहारककेजेतीनरकाल ॥ त्रम्यच ॥ चौषै ॥ जवसंपक्षतेत्रहोत्र्यावे त्रांजनविषकुनिताहिकरावे शिशिरहिमंतऋतूकोमाही मध्या-नसमेत्र्प्रजनहितताही यीषमत्त्रवरसरदऋतुजान प्रातकालसायंपरिमान वरषाऋतत्र्प्ररुवादलधूप त्र्प्रधि-ककरेनाहित्रांजनरूप तीक्षणवस्तुवर्तिकाजीय संभालुवीजसमन्त्रंजनहोय सौम्यवस्तुकीमात्राजान तार्तेहि-गुणात्रांजनठान बायविडंगवीजसमजीय उत्तमत्रांजनमात्रासीय मध्यमदीत्रेहीनप्रमान वाविडंगसमभेदप-छान विरेचनवस्तुसलाकादीय मृदुवस्तूतीनसलाकाहीय स्नेहवस्तुकीचारीजान सलाकात्र्यंजनजाहिप्रमान

## श्रीरणवीरप्रकाश

#### ॥ ऋथसलाकात्रमाणं॥

॥ चीपै ॥ सुवर्णरजतकी उत्तमजान ताम्रलोहमध्यमपरिमान श्रम्थीपत्थरश्रधमकहावै भेदसलाकारूप-दिषावै श्रंगुलश्राठसलाकाहोइ गादुंवगोलमुखसुंदरसोइ वामेहाथसलाकालीजे श्रंजनमेलनेत्रमेदीजे वामहाथसोंनेत्रउचार सलाकाश्वेतमंडलमोडार प्रथमवामनेत्रमोपावे फुनिदहनेसभदेषनसावे सला-काफेरेदोईकवार निकालतर्जनी ऊपरधार किचितनेत्रदवायरखावे ताकरदोषसकलि मठजावे

### ॥ ऋथतर्पणविधिः ॥

॥ चौपई ॥सूधासयनपुरुषजोकरे सुखपूर्वकिनिश्रलमनधरे फुनितर्पणविधकीजेताहि तेजसूर्यत्रायिकानाहि वात्रधूमघूलीनिहिहोय कोधदूरकरत्पणसोय वर्तीमापिष्टकीजान चौडीन्त्रंगुलल्क्ष्रधंप्रमान दोन्त्रंगुलल्सोमोटीहोय नेत्रकोशिवस्तारेसोय जामोपक्ष्मरोमडुवजावे प्रमानताहुकेयतनवनावे यथाद्रव्यसाधितघृनत्तेल नेत्रमाझतर्पणविधमेल घृतवातैलमंडवाक्षीर नेत्रपूर्णकरहरिएपीर हरावस्त्रवानीलापीत स्त्रथवान् पत्रनेत्रवकमीत स्त्रवमात्रापरिमानविचारो एकसहस्रवातपरधारो पित्तवातस्त्रभिष्मंदप्रमान उपरस्त्रान्त्रज्ञान षट्रशतमात्राकफमोकही त्रिदोषजमानसप्तशतसही पांचोत्तरशतस्वस्थिवचार इहप्रमाण्यल्यरोगिनिवार वस्तदूरकरनेत्रउघारे नेत्रपक्षमसुखपूर्वविचारे स्त्रथवाधूस्त्रपानसोपीय तांकरनेत्रमैल्यहर्लाय एकतृतीयपंचित्नमाहि धारेवित्तरवस्थहदताहि वाततीनदिनस्रंतरपाय पित्तरक्तइकदिनसुखदाय सिव्यातदोस्रंतरज्ञान कफहूमेदिनतीनप्रमान कटूजण्यवस्तूजोहोय कफवातिकमोत्रपंणसोय पित्तरक्तमोशीतलज्ञान चक्षूतर्पणइहविधमान तौफुनिसुख्यसोवेलुख्जागे कोमल्नेत्रपीडसभभागे व्याधदूरिनश्चिसुखहोय नेत्रतृतगुणज्ञानोसोय सेचनमोहितवस्तुप्रमान गर्मदुग्धसेधवयुतज्ञान हलदीद्यारसंसोधितदुग्ध सेधवयुतपारिषेकसानिध नारिदूधसुठीघृतज्ञान सेचनमोइहश्रेष्टप्रमान हभीष्मंदवातिकविधकही वात-विपर्यसोविधसही ॥ स्त्रन्यच ॥ वंदावृक्षक्रित्यमंगाय पंचमूलवटपीसरलाय कर्कटीरसवादुग्धसंयुक जोसाधितघृतसोहैउक

### ॥ त्रथपितजत्राभिष्पंदलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ नेत्रोंपाकदाहवहुहोय पीतनेत्रश्ररुधुषितहैसोय सर्दचीजसेश्रानंदहोय श्रश्रूउष्णश्रवैश्रति जोय श्रभिष्पंदयहिपत्तजजान रक्तज्ञागेकरींवषान ॥

## ॥ अथितजत्रभिष्पंदनेत्ररोगचिकित्सा॥

॥ चौपई ॥ पित्तजरोगनेत्रलपपे शीतसानिग्धलेपसोकरे त्राश्रोतनपरिषेकसुतर्पण स्नेहिवरेचनकरेविचक्षण रक्तमोक्षसनेहकोपान पित्तजमोहितलषेसुजान ॥ त्र्रान्यच ॥ चौपई ॥ प्रपुंडरीकरजनीजुमुलठ पद्मत्र्रामलेपीसहकठ मधुमिलायकरसेचेसोय पित्तजरोगनाशतवहोय ॥ त्र्रान्यच ॥ निवपत्रमोलोधलिपाव त्र्राप्तिसंगपुनतप्तकराव चूरणत्र्रथवाकल्कवनाय नारीपयसंगपीसमिलाय त्र्राश्र्योतनतिहसंगकराव वातपित्तक्जरक्तिटाव ॥ त्र्रान्यच ॥ द्राक्ष्याजीवनिगणजुमुलठ त्र्रुरुमंजीठसमपीसहकठ दुग्धमिलायपकावसोय सिचनकरेपथ्यरहजोय पित्तजशोधशूलिमटजाव त्र्रेसेतासउपायवताव ॥ लेप ॥ चंदनसंप्रानिवकष्त्रकर मुलठरसांतकरोजुइकत्तर जलसीवामधुसोंपीसाय पित्तक्जजावसेचकराय त्र्र्थवातिस-

कोकरेजुपान तार्तेपित्तजरुजहोएहान ॥ त्र्राथधूप ॥ रंबलफललोहपात्रघसावै स्तनदुग्धमिलायसधूपधु-षावै पित्तजरोगतिहिमिटजाय त्रीरिहत्रीषधकहीसुनाय शमीपत्रघृतसंगमिलाय धूपधुषावैशूलिमटाय नेत्र-दाहत्रप्रस्लालीटारै एतेगुणजहधूपउचारै ॥ लेपन ॥ चौपई ॥ जातीपुष्पलेचंदनलोधर मुलठीगेरीकरो-इकत्तर छेपकरैरोगीसुखपाय पिनजरोगसदाहमिटाय ॥ त्र्रन्यच ॥ पित्तहरत्र्श्रीषधरुयाञ्चजेती पित्त-जमोंहितकरहैंतेती क्षीरत्र्व्रवरघृतकोजोपान पित्तजमोंचक्षूसुखदान दिवसतीनउपरंतजुकरे तवसुख-नेत्रनकोंवहुधरै ॥ त्र्रान्यच ॥ त्र्रारुमरचांसंगघृतकोपीवै पित्तजनेत्ररोगहतथीवै ॥ त्र्रान्यच ॥ त्रिफलाचूर्ण-सोघृतकेसंग पोवैहोएपित्ररूजभंग॥ चौपई॥ पलाइागूंदकात्र्यंजनकरे तौभीनेत्ररोगपिरहरे इाल्की-गूंदकालफीमिसरी मखीरत्र्यग्लकरसिद्धसोकरी त्र्रथवासिरकेसंगपकाय त्र्रंजनकरदुखनेत्रमिटाय इ-हविधरुधिरलुडानेपाछै श्रंजनविधतुमजानोत्र्राछे ॥ श्रन्यच ॥ पद्ममुलठछडगुडील्याय पीलाचंदन-जलपीसाय वहिर्लेपनेत्रनकरजोय नेत्ररोगहरलेवैसोय ॥ त्र्यन्यच ॥ त्र्यावलेलोघ्रलेभुंनघृतसाथ मनिजा-लयुक्तगुटिकासुनगाथ गुटिकाघसकरनेत्रलिपावै तौभीनेत्ररोगमिटजावै॥ ऋन्यच ॥ सुंठऋामलेलो-ध्रमंगाय मनदिालघृतसीलेयभुनाय पीसनेत्रमार्जनसीकरै नेत्रज्ञूलतत्क्षणसोहरै ॥ त्र्यन्यच ॥ गिछीस्या-लीसैंधवल्याय पाषाणभेददावीतिहपाय लाचीनीलोत्पलन्त्रप्रख्लोधर सववस्तूत्र्यानइकठीसोकर न्त्रम्न-कनारीदुग्धपीसावै प्रातकालघृतसिद्धकरावै सोघृततर्पणमोहितजान त्र्थवानस्यताहिपरमान ॥ त्र्य-न्यच ॥ स्थलकोकमलझर्करापाय दर्भइक्षुहरतालरलाय लोधवैतपद्मसभमेल नारोदुग्धपीसकरठेल प्राताकालघृतसिद्धसुकरै तिहघृततर्पणनस्यवाधरै ॥ त्र्यन्यच ॥ द्राक्षमुलठीचंदनल्याय नारीदुग्धसोंपी-सवनाय प्राताकालघृतसिद्धसुकरै श्रीहघृततर्पणवानस्यधरे.

## ॥ त्रथरकाभिष्यंदलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ ताम्रवरणकेत्रागूत्रावै लालरंगवर्त्मतेथावै त्र्रश्चउष्णश्रवैहोएदाह सीतलताजुसु-हावैताह लालरंगवहुरेखाजानो त्र्रवराचिन्हसभिपत्तपछानो इन्हकोजोउपायनहींकरै त्र्रिधिमंथनाम-रोगसंचरै

### ॥ ऋथरकजनेत्रउपाथ ॥

॥ चौपई ॥ जोरकजनेत्ररोगप्रगटावै उष्णजुघृतपीवैसुखपावै नाडिवेधपुनहितकरतास तासउ पायकीनपरकाश ॥ लेप ॥ चौपई ॥ लोधमुलठीग्रहितफलाय ग्रवरमुथरांशरकरापाय शीतल-जलसोंलेपेसोय रक्तजरोगनाशतवहोय ॥ ग्रन्यच ॥ चौपई ॥ लाक्षमंजीठजुलोधमुलठ स्थल-कमलपीसकरोइकठ लेपनकरैजुताहिवनाय रक्तजनेत्ररोगामिटजाय ॥ श्रन्यच ॥ नीलोत्पलहिह-रडजुमुथर दावींचंदनपीसजुलोधर यहसमपीसधौतघृतपाय तीनलेपकररक्तमिटाय ॥ श्रन्नच ॥

॥ चौपई ॥ जाकेनेत्रौंरुधिरविकार यहऊपरताहीसुखकार नेत्रोंकेसोचारोडोर लायजलौकाहरेदु-खघोर ॥ त्र्रन्यउपाय ॥ चौपई ॥ त्रिफलारसलेशरकरापाय नेत्रधोयरकजदुखजाय ॥ लेप ॥

॥ चौपई ॥ उत्पलपद्मकाष्ट्रत्ररुभेय मुलठिचंदनसमकरलेय लेपकरैवानेत्रवंघावै रक्तजरोगनेत्रको-जावै ॥ स्त्रन्यच ॥ चौपई ॥ पठोलरसींतजुमहूमुलठ प्रपुंडरीकउत्पलनिवडकठ यहसमतोयचतुर्गु-णपाय मंदस्त्रप्रिसोताहिपकाय पादशेषमधुसितामिलावै पुनपकायसोलेपलगावै रक्तजपीडाहोबैनाश मुखउपजेहोएनेत्रप्रकाश ॥ त्र्रान्यच ॥ काहीमधुसोंलेपलगावै रक्तजपीडनाशहोयजावै ॥ त्र्रान्यच ॥ वैतत्र्रामलनारीपयपाय लेपरकपीड़मिटजाय

### ॥ त्रथकफजत्रभिष्पंदनेत्ररोगलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ भारीनेत्रशोथयुतलहिये चिपचिपाठकंडूयुतकहिये उष्णवस्तुजिसनेत्रसुहावे सीतस्प-र्शनेत्रकोपावे पिच्छलश्रावस्वेतरंगभास कफजरोगयेंकीनप्रकाश.

### ॥ त्रथकफत्रभिष्पंदनेत्ररोगउपाय ॥

॥ चौपई लंघनस्वेदत्रप्रवरनसवार भोजनतिक्तिकौषधधार तिकउष्णत्र्प्रौषधहैजोय ऊपरवांधनहि-तकरसीय तीक्षणतेंशिररेचकरावै भोजनरूक्ष्यत्र्यन्त्रमुखपावै तीक्षणवस्तूधूम्रसुपान तीक्षणतेंउपनाहसुजा-न उष्णवस्तुत्र्याश्रोतनकरै त्र्यरुपुटपाकसुनिश्रयधरै त्र्यभिष्पंदत्र्यधिमंथहिमाहि स्निग्धश्वेदाद्याररेचनताहि कफजरोगहैनेत्रनजोय इनउपायकरनाशैसोय त्र्राथलेपन चौपई लेपविल्वदलहरडकराय लेपरसॉत-सदासुखदाय हरिद्रावनासुंठालिपावै वागेरीसुंठीलेपकरावै यहलेपनसवहैसुखदाय तहटाय त्रंजन शिलाजितस्वतमरचलेलोधर समपिसायनेत्रनत्रंजनकर होवैकफजपीडकोनाश रो. गनाशहोयेद्दष्टिप्रकाश ॥ त्र्रथपोटली ॥ चौपई ॥ निवपत्रलोधरसमत्र्यान करैपोटलीवैद्यसुजान उष्णतोयसाँ-ताहिभिगोय करैटकोरकफजदुखपोय वंधनपिंडी चौपई पीलूविल्वकापित्थजोत्र्यान मरुत्रातुलसीवकमः पछांन इन्हकेपत्रघृतभुंनिपसावे श्वेदकरेवालेपलगावे त्र्यन्यच चौपई निवपत्रसेंधात्र्यरुनागर समलेपी. सेटिकीसोकर नेत्रनऊपरवांधेसोय नाशकफजपिडाकोहोय कंडूशोथहौँइहेनाश रोगजायचक्षुज्योातिप्रकाश-पोठली ॥ चौपई ॥ सेंघालोधरसितसुरमालेय घृतसों भुंनइकत्रकरेय वांधपोठलीकरैठकोर सभनेत्ररोगनाईों॰ त्र्प्रतिघोर वंधन चोपई दोइरजनीलेभागजुदोय एकभागसितसर्पपजोय एकोभागाशिलाजितपाय त्र्प्रा श्र्वोतनजलपीसकराय इसविधिसींनरकरहैजोय कफजरोगनेत्रोंकापोय ॥ त्र्प्रन्यच ॥ चौपई ॥ द्रेंकत्व-चासेंधासमपाय कांजीतैलमिलायपिसाय नेत्रींऊपरवांधैतास वातजकफजरागहोएनाइा ॥ लेपन ॥ सुरमासंधामूर्वामूल तैलमिलावोसभसमतूल कांसपात्रघसलेपलगावै क्रफजरोगकोपोडनसावै॥ ऋ न्यच ॥ चौपे ॥ संधात्रिफलात्रिकुटापाय समुद्रफेनशंखनाभिमिलाय वर्चशिलाजितसंगमिलीजै स. भसमपीसजुवर्त्तीकीजै कफजरोगपीडाहोएनाइ। मुखउपजैचक्षुज्योतिप्रकाद्य ॥ ऋन्यच ॥ चौपे ॥ त्र्यानोलोध्रानिवकेपत्तर वासाविल्वकेपत्रइकत्तर इनकारससोलेहुनिकार सुंठीत्र्यवरजुत्रिफलाडार घृत. सींताम्रहिपात्रवसाय लेपनविधसींलेयवनाय लेपनकरैकफजदुखनाही नेत्रनमीविडिज्योतिप्रकाही ॥ धू. प ॥ चौपई ॥ कौडीताम्रपात्रघसलीजै गोवरत्र्यप्रीधूपसुदीजै कफजरोगपीडाहोएनारा नेत्रपुलेसु. खउपजैतास कांजीलवणत्र्यवरकटुतेल कांसपात्रमोकीजैमेल घसधरगोवरत्र्यप्रिधुपावै धूपदेयकफरो. गनसावै इतिकफज़चिकित्सा॥

### ॥ ऋथऋधिमंथरोगलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ नेत्रदुखनमैकरैकुपत्थ रुजप्रघटेतिसकोत्र्यधिमंथ सोत्र्याधेमंथहैचारप्रकार वातिभत्तक-फरकविचार चक्षुमथितरहैनितजास त्र्र्थिशिरफटैवहुपीडप्रकाश मतजहचकंऋषीकात्र्रहै इहविधि-

### श्रीरणवीरप्रकाश

याकेलक्षणकहै जोत्र्रिधिमंथकफजप्रगटावै सप्तरात्रिउपंतरहावै दृष्टिनाशकजासोजान रक्तजपंचरा-व्रिदृगहान वातजषटरात्रीउपरंत पैतिजतातकालचक्षुहंत रुजऋषिमंथनामजिसऋाखै लोकचनाटसभी-तिसभाषे

### ॥ ऋथवाताधिमंथलक्षणं ॥

त्र्याषदुषनमेकरेकुपत्थ वातकवस्तूखावैपत्थ तौपीडावरुत्र्याखेंहोई फूटैनेत्रजुमानेसोई त्र्याधासिरनी-चेड्राकजाइ तोदभेदवतपीडलखाइ कुंचनशोथकंपयुतलिहये मांसमिलेत्र्यरुघर्षणकाहिए मस्तकफटै-सीतजलबहै तौवायूत्र्यधिमंथहिकहै.

## ॥ त्रथपिताधिमंथलक्षणं ॥

जिसनरत्राखोंदूषनत्रावे वस्तूगमंखटाई खावे तिसकरपी डात्राखेंहोई फूटैनेत्रजुजानेसोई त्राप्तिद-ग्धइवपी डपछान ज्यों क्षतपरही क्षारमुमान रेखानेत्रलालरंगहोइ नेत्रयकतइवजानेसोइ वर्त्मशोथस्वे-दितसहोय सीसतप्तत्रत्रस्तू छोजोय दाहसूलवहुपाकहिजान नेत्रपीतजलशावपछान सीतलताजुमुहावे जास ऋषिमंथपित्तकाजानोतास.

### ॥ त्रथकफाधिमंथलक्षणं ॥

सीतलगौरवचक्षूजान मिलेरहेश्ररुश्रवेमहान चिपचिपाटरोमांचितजोय पांशुपूर्णइवजानोसोय-दुखकरसंयुतदेखेरूप नेत्रमलिनतुमजानोभूप शन्दसहिततिसनासाजान दुखसंयुतशिरलखेमहान तिह-परगर्मजोवस्तुसुहावे श्राखनमोसूजनवहुश्रावे खाजश्राधिकजिसश्राखोंहोय श्रिधेमंथकफजकाजानोसोय

### ॥ त्रथरकाधिमंथलक्षणं ॥

जिसनरत्र्याखोदुखनेत्र्यांवे करैकुपत्थजुनाहिसुहावे तातैरुधिरविगडकरजोइ त्र्याखिवगाडकजानोसोइ नेत्रवर्णतुमजानोतेसे गुलदुपिहरकापुष्यहिजैसे त्र्याखोनिश्रलजानोताहि हाथस्यदीसहारेनाहि त्र्यश्रुर-कथवेजुमहान सूचिविद्धवतपीडाजान जैसेरेठारककमाहि रुष्णभागरंगजानोताहि त्र्रिधिमंथरक-काजानोऐसे निदानग्रंथमतमानोतैसे चर्कऋषीकामतर्योकहै सोत्र्यपनेमननिश्रयगहै.

## ॥ त्रथहताधिमंथलक्षणं ॥

नेत्रनाडिमोंस्थितहोइवात दृष्टिहतकरडारेख्यात जाहिनेत्रदेखेकछुनाहि पीडात्र्राधिकजोहोवतता-हि जाकेनेत्रहोयहैत्र्रेसे हताधिमंथजानोतुमतेसे.

### ॥ ऋथऋामनेत्ररोगलक्षणं ॥

॥ चौषै॥ ऋश्रुपातवहुपीडाहोय रंगमलीनशोथयुतसीय ऐसेलक्षणनेत्रोंजान ऋगमनेत्ररुजजाहिपछान ॥ ऋथपकनेत्ररोगलक्षणं ॥ पीडमंदकंडूप्रगटाय शुद्धवर्णऋलपऋश्रुलषाय ऐसेलक्षणनेत्रनहोई पकने- त्ररुजजानोसोई ॥ ऋथनेत्रसशोथपाकलक्षणं ॥ चौषै ॥ पक्षउदुंवरफलइववरण शोथकंडुाचिपाचिपब- हुकरण दाहपाकयुतनेत्रहिजानो रोमहर्षऋरुगौरवमानो ऋश्रुश्रवैतिसवारंवार उष्णशीतवापिछलधार पीडावहुयहरोगऋरसाध्य इन्हलक्षणलषमहाउपाध्य.

### श्रीरणवीरत्रकाश

### ॥ ऋथऋशोधनेत्रपाकलक्षणं ॥

जाहिनेत्रमोंसोथनहोइ खाजहोइरंगगूलरसोइ शोथपाकसबलक्षणजान स्त्रवरभेदमनकछूनस्त्रान नेत्रलालहोइकरैसंचार स्त्रशोथपाकमनन्श्रियधार

### ॥ ऋथवातपर्जयनेत्ररोगलक्षणं ॥

नेत्राहेलावैभूवारंवार वातकरैवहुपीडाविकार वातपर्जयनामितसहोय निदानग्रंथमतजानोसोय पक्ष्मदो-यभुवनेत्रमंझार वातदुष्टहोकरैसंचार

# ॥ ऋथशुष्काक्षिपाकलक्षणं ॥

जिसनरनेत्रजुमूंदेरहें जर्लेलालरंगमूकेवहें दृष्टमलीनरहैविनश्राव पाकरहैज्यौंमानोघाव ऐसेलक्षणने-त्रपछानो शुष्काक्षिपाकसोनामवखानो

### ॥ ऋथान्यतोवातलक्षणं ॥

मन्यानामनाङिजोकहिये करणहनूशिरइस्थिरलहिये तानाङीमीकरसंचार वातकरैयहरोगविकार-नेत्रभुविंत्र्यतिपीडाकरे त्र्यन्यतवातनामइहधरे

### ॥ ऋथशिरोत्पातनेत्ररोगलक्षणं ॥

जिसरेखाताम्रवर्णकीहोइ पीडात्र्यल्पकरैनितसोइ रेखाउपजेवारंवार ऐसेलक्षणताहिनिहार ऋथवा-पीडावहुकरजोय शिरउत्पातनामकहुसोय

# ॥ त्रथत्रम्लाध्युषितलक्षणं ॥

भोजनत्र्यन्छिवदाहिखावे सर्वनेत्ररुजितसप्रगटावे नेत्रहोयिजिसकालेरंग पाकदाह्युतलालीसंग ऋव-रजुनेत्रोंशोथिहित्र्यावे ऋग्लाध्युषितिहिरोगसुगावे

### ॥ त्रथशिराप्रहर्षनेत्ररोगळक्षणं ॥

जविशिरोत्पातरोगसंचरे नरत्रज्ञानउपायनकरे शिराप्रहर्षरोगतवहोय लक्षणसमझोभाषांसोय श्रश्रु-श्राववहुतदुखहोइ नेत्रउवाडसकैनहींसोइ ताम्रवर्णनुमत्रश्रूजानो श्रहनिर्मलपुनताहिपछानो ऐसेल-क्षणदेखेजास शिराप्रहर्षनामकहैतास इतिसर्वगतनेत्ररोगवरणनम्

### ॥ त्रथत्र्रधिमंथादिसर्वनेत्रगतरोगसामान्यचिकित्सा ॥

॥ दोहा ॥ मिश्रितक्स्तूयुक्तकर्राकेचित्उष्णकराय श्राश्चोतनकरनेत्रकोंसन्नजरागिमटाय ॥ चौपइ ॥ विफलादालहलदजुमुलठ श्रकािलोयसभकरोइकठ यहसमपीसेलेपलगावै श्रक्पिवैसोऊसुखपावै श्रिधिनंधािदसर्वरुजनाश रोगिमिटैचक्षुज्योतिप्रकाश लोधरकरघृतसाधितजोय वातृफलेघृतसाधितहोय वापुरातनघृतकोपान श्रम्लाध्युषितमोसत्यपलान श्रक्ताडीवेधविनाहितहोय पित्ताभिष्पंदकीहैविधजोय ॥ लेप ॥ केवलदालहलदमधुसंग लेपैहोयनेत्ररुजमंग ॥ काथ ॥ चौपई ॥ काथकरैत्रिफलास गिलोय मघचूर्णमधुसोंपीवसोय तौभीनासनेत्ररुजजान श्रेसेकह्योउपायप्रमान ॥ श्रन्यउपाय रूईफान्हेकांजीभीजै नेत्रधरेरुजसवहािलोजे ॥ लेप ॥ लोध्रमुलठीदार्वाजोय शैलेयरसोंतपीससमसोय श्रजान

दुग्धसींलेपसुकरे तीभीरोगनयनकोटरे॥ काथ केवलदालहलदकोकाथ पीवैताकोमधुकेसाथ तौभी-होयनैत्रदुखनारा वंगसेनयींकीनप्रकारा॥ त्र्रथलेपन॥ चौपई॥ मुलठीगेरीसेंधापाय दालहलदरसीं-तरलाय यहसमपीसेलेपनंकरै सर्वनेत्रगतपीडाहरै॥ ऋन्यच॥ चौपई॥ रससुहांजनेपत्रमंगावै ऋर-वृतकेसंगतासमिलावै ताम्रपात्रमोघसकरलीजै लेपकरैरुजलोचनछीजे ॥ त्र्यन्यच ॥ लेपचाकसूत्र्यंजनभ जोय सकलनयनरुजमोहितसीय ॥ ऋथकाथषडंगगुगुल ॥ चौपई ॥ त्रिफलावासानिवपटोल यहषटे-काथकरैसमतोल पीवैगुगुलचूरणसंग सर्वरोगहोईनेत्रोंभंग ॥ त्र्रान्यच ॥ काथ ॥ चौपई पटोलपत्रनिव-श्ररुवासा मुथ्रिगलोयजुधात्रीतासा कुटजत्वचादोरजनील्याय कलिंगाकिरायताचित्रापाय सुंठीहरड-वहेडामान वेंतकौडसमकाथसुजान जाकोपीवेरोगीजोय एतेरोगनाद्यमुनसोय कफविकारपुनिपत्तवि-निवपटोलगिलोय मूलमुत्थरपंचित्रफलाजोय मुलठीचंदनसुंठीलीजै इनकाकाथप्रातउठपीजै वातपि-त्तकफकेजुविकार काचकंडुत्र्ररुतिमरनिहार नेत्रश्रावत्र्ररुशोथविनाशें पटलरोगसन्नपातसुनाशें-॥ त्र्यन्यच ॥ वासामुःथरनिवपटोल कौडगिलोयचंदनसमघोल कोगडइंद्रजवदावींजान चित्रासुंठीकिराः यतामान हरडवहेडेन्स्रामलेजोय काथप्रातउठपीवेसोय त्र्राधिमंथादीरोगानिवारै पित्तकफादिकरोग-हिटारै ऋष्टभागजवकाथवनावै वासादिकाथिहसंगरलावै प्रातकालपीवैनरजोय एतेरोगनाइातवहोय लालीत्र्यर्वुदपिङ्कहिताह नेत्रपटलत्र्यरूपीडानाश कंडूराुऋतिमरवणदाह त्र्योरहुंरुजभीहोहिविनाश विदो वजरजहिने बों जोय निश्चेकी जैना शैसीय इति ऋषि मंथादिने ब्रशेगचि कित्सा

## ॥ त्रथत्रन्यप्रकारनेत्ररोगउपाय ॥

॥ चोषे ॥ ऋष्रिधूमतापभयस्वेद शोकः अवरहत्यादिकषेद इन्हसोंरोगनेत्रहोइ जास सिनग्धशीतलेपनिहन्ततास अवरमधुरलेपनिहत्किहिये श्रेसेंतासचिकित्सालिहिये ॥ श्रन्यच ॥ चौपई ॥ होवेक्षतजरुजनेत्रहिजास मुखहुवाडस्वेदिहिततास नारीस्तनपयनेत्रोपाव होयरुजशांतित्वसुखपाव ॥ श्रन्यच ॥ सूर्यविज्ञलीः अरुश्यकाश स्वेतवस्तुवहुदेपीजास नेत्रजासकेहतहोजाव तासचिकित्साश्रेसेंगाव शीतसिनग्वलेपपरकार तानरकों जानोहितकार श्रुरुत्रिफलासेंवैनिशिजोय ताहूकोंहितकरहेसोय ॥ श्रन्यच ॥ चौपई ॥ श्रान्यचात्रहेतेजोतेत्रविकार ताउपायश्रसकह्योउचार सितादिरजनीः श्रुरुत्रिफलाय मधुनारिपयसोंपीसाय नेत्रनकोंपूरितससंग श्रामेघातजदुखहोवेभंग ॥ श्रन्यच ॥ चौपई ॥ वटपत्रनकेपुटनंत्रा घृतकिलेगजुपकायसुधार तासोंपूरेनेत्रहिजोय पीडानाशपरमसुखहोय ॥ श्र्यघृत ॥ चौपई ॥ श्रुजादुग्धवृतमेदमुलठ ऋषिभजीवउत्पलसुइकठ मंदश्रिश्रसोंपायपकाव पायल्ययश्रिभेघातजजाव यहवृततेश्राभेघातमंझार परमथेएमनिश्रयधार ॥

### ॥ त्रथनिद्राचिकित्सा ॥

॥ चोपई ॥ स्वेतमरचउत्पलगजकेसर पीसवार्त्तकासोवनायधर नेत्रनमांपुनपावेतास वहुनिद्राकोहो-वैनाद्या ॥ त्र्रथनसवार ॥ कंडचारीमधुलवणमुलठी नसवारकरैसभपीसइकठी ताकीलीजैनितनसवार निद्रानाद्योयहमनधार ॥ त्रंजन ॥ चौषे ॥ मरचपीसत्र्रश्वलालांसंग वामधुसांत्र्रंजननिद्राभंग ॥ दोहा ॥ नेत्र-चिकित्सायहकहीवंगसेनत्र्रनुसार भिन्नभिन्नसभरोगकीसमझोवैद्यविचार इतिनेत्रजरोगाचिकित्सासमाप्तम्-

### ॥ त्रथनेत्ररोगपथ्यापथ्यत्रधिकारनिरूपणं ॥

॥ दोहा ॥ नेत्ररोगकेपथत्रपथसुनलीजैमनधार भाषसुनावोंसभप्रतिवैद्यकमतत्र्र्यनुसार ॥ ऋथप-थ्यं ॥ पैरतलीकेमध्यजोनारि सिरपर्यतसोव्यापतसारि नेत्रमार्गपर्यतसोरहै तातेमर्दनपदहितकहै वा-लेपनजोपदमोंकरे नाडीहारनेत्रगुणधरे पैरमलिनतातप्तजुह्रोय पदसंघटनजुपीडनजोय ताहिदुःस्व-तजवनाडीहोई नेत्रदोषप्रापतकरसोई तिहकरपैरतलीकेमाही लेपनधावणहितहैताही त्रिफलाघृतमधु-यवहितजान पादमर्दैनशतावरीमान एहनेत्रहितवर्गकहीजै वैद्ययंथमतयहसुनलीजै जीवंतीशाकसुमि-ठेसोये शाकचुलेरीश्रेष्टहैजोये मूलीपोतकीसियूजान करीरशाकघृतमुनप्रमान ॥ चौपईं ॥ रुधिरमो-क्षरवेदन्त्ररुत्रंजन लेपनरेचनपुनलषलंघन शस्ररुयाजानोनसवार चावलरक्तमुंगयवधार वनकुलस्थ-रसन्त्ररुघृतपान लवामो १वनकुरुकुटमान कूर्मत्र्ररुकालिंगकोमास लसुनपटोलकरेलेभास इटसिट-श्रवरककोडेकिहये वाथूत्र्रखृंताकजुलहिये कायाकोठीधनियांजानो शाककुत्र्रारिगंदलमानो द्राक्ष-मुनकात्र्यवरलुहारे इस्त्रीदुग्धवदामउचारे चंदनचंद्रचांदनीजोय लघुत्र्यरुमधुरवस्तुजोहोय इत्यादिकस-भपथ्यपछान तासत्र्रपथसुनकरोवषान ॥ दोहा ॥ नेत्ररोगकेपथकहेवैद्यकग्रंथविचार तासत्र्रपथसु-नलीजियसोत्र्यवकराउचार ॥ दोहा ॥ श्रेष्टशाकवनकर्कटीस्निग्धशाकहेजाय नेत्रोंकोहितमानियंजवघृ. तसाधितहोय ॥ चौपै ॥ त्र्रथनेत्ररोगेत्र्रपथ्यं ॥ चौपै ॥ कोधशोकजानोपुनमैथुन त्र्रातिकरसूक्ष्मवस्तुका देषन दंतकाष्ट्रपुनलहोस्नान रात्रीभोजनत्र्यातपजान वहुवकवादजुछर्दकहीजै वहूपुष्पदधित्र्यमलभनीजै मत्सकरेलेवहुजलपान मदरामांसाहिजांगलजान लवणत्र्यवरतांवूलभनीजै दाहकवस्तुत्र्यपथ्यकहीजैं रूषोउष्णत्रव्रत्नगुरुपान वेगरोकनोसवहिपछान ॥ दोहा ॥ निद्रामूत्रपुरीषहीत्र्रधोवातपुनजान वमनवे-गजोरोाकियेमहात्र्यपथ्यपछान.

# ॥ त्रथकर्मविपाकवर्णनम् ॥ त्रादोकाणत्वदोषकारणनिरूपनं ॥

॥ त्राथकारणं ॥ चौपई ॥ त्राह्मणदेवसदनतेजोय दीपककोहर्ताहोइसोय त्रारक्तप्रजुइस्रीदेषैजोड नेत्रदोषइनकारणहोई तासउपायवषानोएहु सोनिजमनमोसमझीलेहु ॥ त्राथउपाय ॥ चौपई ॥ एकवर्ष लगवाषटमास देवालयवादिजगृहतास दीपस्वर्णवारूपेकोही ताम्रदीपवामृन्मयहोही दीपककेमुखचारवनावै चारहुमुखपरवातीपावै गोघृतपाइजलावैसोय नित्यनेममनधारेजोय त्रारह्भावण्णूपूजाकरे मुंदरवस्त्रन सांत्र्यावरे त्राह्मणकों जुसदक्षिणदेवे याहिदोषतेंमुक्तिलखेवै ॥ दोहरा ॥ काणादिककेदोषकोंवरन्योभलीप्रकार नेत्रांधदोषवनंत्रकृष्ट्रोकारणसहउपचार ॥ इतिकाणादिसमाप्तम् ॥

### ॥ ऋथनेत्रांधदोषवर्णनं ॥

॥ त्रथकारण ॥ चौपई ॥ जोकोइश्रेष्टसंतलपपवि कूरदृष्टितिसदौरचलावे सोनरनेत्रत्रंधहोइजाय. ताकोन्नेसेलपेउपाय ॥ त्रथउपाय ॥ चौपई ॥ शुवर्णमूर्तिगोपालवनावे मोरमुकुटमुरलीधरवावे पीतपटं वरताहिउढाय वहुतंडुलऊपरतासवठाय विधिसींपूजेप्रीतलगाव जापकरेमनसींचितलाव मातादेवकीन्न्र-रुवसुदेव दक्षिणभागसहितवलदेव विधिवतइन्हकीपूजाकरे प्रीतभावत्र्यतिमनमींधरे वामभागश्रीमूर्तविरा त्रूपांदिकयहपूजासाजे वामभागत्रष्टदिगपाल इंद्रादिकयजसाहिगोपाल विष्णुमंत्रकरहवनकरावे-

विष्रहिदेनिजदोषमिटावै ॥ दोहा ॥ नेत्रश्रंधकेदोषकोकारणकह्योउपाय मंददृष्टिउपायश्रवभाषों मु-नचितलाय ॥ इतिनेत्रांधदोपकारणउपायसमाप्तं ॥

### ॥ त्रथमंददृष्टिदोपकारणउपायनिरूपणं ॥

॥ त्रथकारणं ॥ चौपई ॥ उदयत्रस्तमध्यान्हमंजार सूरजदेषैनरवानार त्र्ररुजोतनत्रप्रवित्रहिन्हाय सूर्यचंद्रकोदेषेजोय त्राप्त्रिनक्षत्रिह्नजमुरगुरुगाई त्र्रपवित्रदेहदेषैइन्हताई मंददृष्टिइन्हदोषतेंहोय-ताउपायभाषोंसुनसोय ॥ त्र्रथउपाय ॥ चौपई ॥ सूर्यप्रतिमास्वर्णवनावै गंधादिकविधिवतपूजा-वैं करसंकलपविप्रवरदेय मुक्तिदोषतेंहोइसुखलेय ॥ दोहा ॥ नेत्ररोगकेदोषसवकहेजुसुनधरकान क-रणरोगकेदोषकोंत्र्रागेकहोंसुमान ॥ इतिकर्मविपाकः ॥

#### ॥ त्रथज्योतिषमतेनेत्ररोगं ॥

॥ दोहा ॥ जन्मकुंडलोलग्नमोदिनकरहोएप्रधान विकलेनत्रहोइताहिनरिश्चेकरइहजान मेपहो-इकरलग्नमोसूर्यकरेप्रवेद्या तिहनरितमरिहरोगकरनेत्रहिहोइक्छेद्या ऋपनिराद्याहोईकरजन्मलग्नपडजाय त-वऋंधराताहोतनरूपोतिषमोप्रगटाय जन्मकंडलीकेविषंकर्कंसूर्यपडे बुद्धदनेत्रजुहोतहैनिश्चयजोगधरे हा-दद्याधरकेमध्यमेंचंदपंडेगोत्र्यान तौभीकाणाहोतनरित्रव्यकरतूजान मंगलगुरुऋरुसूर्यजोमिलकरराद्यी-माहि पीडांनेत्रकरोगकीप्राणीभोगताहि ॥ उपाय ॥ जन्मकंडलीकेविषेत्रहतीनोंतुमजान वुधसूर्यऋ-रुदेवगुरुइकठेइकघरमान तातेंनेत्रजुरोगहिहोवतिसनरमाहि सोसमुद्गोचितलायकेजात्तकग्रंथवताहि-दोषितवांरणकारणेयहउपायहैथेष्ट मुख्यसूर्य्यकुनदेवगुरुमंगलपूजइष्ट ऋरुचांद्रायणवतकरे ब्राह्मणा-जझकरेय यथाद्याकजपपाठकरनेत्रहिरोगहरेय ॥ इतिज्योतपउपाय ॥

# ॥ त्रथान्यप्रकारनेत्ररोगाऽधिकारकथनम् ॥

नेत्ररोगफारसीचसमरोगकहतेहै ॥ दोहा ॥ दसइंद्रीसभदेहमेवाह्याभ्यंतरजांन नेत्रप्रगंसात्राधिकहेसकलयं-थमतमान ॥ चौपई ॥ कासःनामनेत्रघरजांनो पडदेतींनताहुमेमांनो पडदाप्रथमिलासोपछि सल-वीयःनामकहतजगत्र्याछे दूसरपडदात्र्यागेहोई मझीमःनामकहतहेसोई इसकीसकलजेरकीजांनो सवकीयःनामतीसरामांनो छिद्रछिद्रतीसरमेंहोई सकलछाननीमानोसोई पडदेतींनताहिजलजांनो भिनिभेनसोइनामपछानो पडदेप्रथमनीरजोहोई जुजाजःनामकहतहेसोई लालरंगितरमलसोजानो तेजवांनश्ररुगोलपछांनो जैसेंकाचढलीहेसोई ऐसीयकलप्रथमजलहोई जिलदीयानामदूसराजांनो जलतीसरवयजीयामांनो श्वेतसकलश्रंछेकोहोई पडदेचारठोरसुनसोई पडदेचारनामपहचांनो इनकव्रतियःश्रादवखांनो गरङजालघरजैसासोई इसंकेमध्यछिद्रइकहोई सोइछिद्रवंदहोजावे दृष्टिवंदन्दरंश्रेषकहावे रंगयथानीलमकाजांनो वाश्रकाद्याकारंगपछांनो इसकारनेतंरंगसमांनी नेत्रनहेतमानदुख्दांनी श्रनवीयःनामदूसराजांनो करनीयःतीसरपडदामांनो निर्मलगोलश्रधिकमनभावे छेलानामप्रसिद्धकहावे मुलतहमापडदाचोथाहोई चिकनाश्वेतमांसहैसोई छेलेसंगमिलासोजांनो मछलित्र्यावीचनजुडापहचांनो सोजाइसपरलालीहोइ पाणीचलेपांडकरसोइ श्रधकचांदनासोनहिभावे श्राधकपी-डजलश्रधिकदिखावे दरदचदामनामासोकहिए रमदनामसोदूसरलहिए रुप्रिक्शपिकगरमीतंहोई कररेजलनपकजावेसोई जेकररुपिरजिलखपावे ताहिनेत्रकछुपीतदिखावे श्रधिकरुपरेगोडलखपावे

सरेरोरगकारुधिरखुडावे दहनानेत्रपीडपरंगासे दक्षणभुजतेरुधिरनिकासे वामनेत्रपीडायुतहोई वामी-भुजातेमानोसोई दोइनेत्रपीडालखपावे दोइभुजातेरुधिरछुडावे ॥ दोहा ॥ इराकदेसकेवीचहीं-ऐसायतनप्रधांन रुधिरसुडावेतींनादिनहरइकरगपरमांन ॥ चौपै ॥ हिंदुस्तांनश्रेष्ठविधभावे सरेरोर-गकारुधिरछुडावे फेरताहिदिनदूसरमाही वासीरुधिरछुडावेताही जेकरनाङ्रुधिरनांभावे तीक्वाडीपर-पछलगावे वाश्चिरमध्यनाङपहचाने रुधिरानिकालनेत्रसुखमांने देषवलावलदस्तकरावे त्र्रम्लतासहर-डमनभावे शीरिषशत्तगुलाववाहोई द्रावकसमसूखमहैसोई धनित्र्यामिसरीदोईमंगावे साडेत्रेत्रेमासे-पावे चुरणरातउष्णजलसंग सेवनकरेनेवरूजभंग मेथीवीजमंगावेजोई ताहिउवालनमंजवहोई वांधे-**ज्रप्रथवालेपकरावे सोजपीडनेत्रनकीजावे जढसोसन** जूहीजढल्यावे वालापत्रपद्मसंगपावे करइकत्र-भांडेमेंपावे त्र्यगनवीचधरभस्मवनावे सोइभस्मलॅकरशिरधोवे नेत्रपीडताहीछिनखोवे हर्दलदारूहर्द-लल्यावे देवदारताहीसंगपावे स्त्रीदूधसंगपीसोसोई ऋथवाभेडदूधजोहोई चाढऋगनपरताहितपावे उतारझगानेत्रनमेपावे लोधन्त्रांमलादोईमंगावे गोकेषृतकेवीचभुनावे रगडनीरसोनेत्रनपाय करेलेपपी-डाकटजाय लोध्रपायजलपीसेकोई पानपत्रपरलेपेसोई त्रागनीदेगवीचहीपावे भलावेताछिनवीच-जलावे मुखपरपांनपत्ररखसोई प्रवलधूंमजवनिकसतहोई भलावेजलेधूंमत्र्प्रतिजागे पांनपत्रलोधसंलागे जववहपत्रधूंमवहुखावे लोधपत्रसीजुदाकरावे सोइलोधजलपायघसाय फडकडीमेलनेत्रमेपाय त्राती नीरनेत्रनतेत्र्यावे नीरवंदत्र्यौषधिकरपावे इहविधछेईवारजवकरे नेत्रपीडइकदिनमेहरे मैदालोध्रदोइ-समल्यावे चौदाचौदांमासेपावे गोवृतसंदोगोलीकरिए मृतकपात्रत्र्रगनीपरधरिए ऊपरगोलीदोइत-पावे एकउठायनेत्रपग्लावे शीतलहोएदूसगेलजि दोईघडीतकऐसाकीजे नेत्रपीडसोजाकटजावे दोईघडीमंत्र्यतिसुखपावे तांवानरमूतरमंगवावे खूपशिलापरदोइघसावे रूईभिगोयनिरंतरधरिए गो-घृतऊपरलेपनकरिए जाविधरूईसुकायरखावे स्त्रीदूधसंगनेत्रनपावे कंन्यावानहोएसोनारी ताकोदूधने-त्रमुखकारी ऐसायतनकरेनरकोई नेत्रपीडकटत्र्यतिसुखहोई पांनपात्रकावीडाल्यावे चूपेमुखरसवाहर-त्र्यावे प्रथमपीकलेमधुमिलाय नेत्रपायपीडाकटजाय

## ॥ त्रथकफजनेत्ररडकलक्षनउपाय ॥

॥ चौपे ॥ नेत्रपीडकफहूंतेजागे थोडीरडकनीरवहुसागे ताहियतनकरशीघ्रहटावे निवपत्रमुंठीमंग्यावे जलसंजोगपीसिएदोई पुनकरनेत्रनपावेकोई कफजपीडनेत्रनकीजावे सुगमउपायश्रिषक-मनभावे निवपत्रमुर्मासमल्यावे लोधमेलकरग्वूपिसावे वांधपोटलीऐसाकिरिए रातएकलेजलमेंध-रिए प्रातसमेनेत्रनमपावे नेत्रपीडताहीछिनजावे देषवलावलयतनकरावे सीसालूणमेनफलपावे वात-जनेत्रपीडपहचानो पीडाश्रिधिकलालश्रितिमांनो नेत्रखेंचवाहरकोश्रावे चिपडश्रिधिकनीरदरसावे शीघ्रलेपऊपरमुकजावे ताकिश्रीषधऐसीभावे मुंठीसीसालूणमंगावे सोसनकीजढलोधिमलावे गोवृतमेलपीससमसोई श्रंजनकरनेत्रनदुखखोई एरनजढन्त्ररुपत्रमंगावे निवपत्रताहिसंगपावे सेह-जावीजामिलावेसोई पीसछाणमैदासमहोई रत्तीएककपूरिमलावे गोलीकांजीपायवंधावे छामेता-हिसुकावेकोई रगडनीरसोश्रंजनहोई चंदनश्वेतघारसंगपावे निवपत्रसोसनजढल्यावे लूणपायपी-सेनरसोई सप्तनीरसोश्रंजनहोई उपरलेपताहुकांकरिए नेत्रपीडताहीछिनहरिए जेकरनेत्रपीडश्र-तिमांने वातिपत्तकफभेदनजांने ताकोयतनसंजोगीकरिए सोन्शीषधन्त्रागेमनधिरए तोलेसातलोधमंगवावे

हरडपीसदसमासेपावे सीतलजलसोंपीसेदोई रूंड्भिगोयवांधिएसोई दंदजपीडताहिछिनहरिए त्र्यागे औरत्र्योषधीकरिए गुथलीवीचचाकसूसोई त्र्याधीगुथलीखालीहोई मुखकरवंददेगमेंपावे छिलकाताहि उतारे**कोई** विनाधूपभीतर-**फू**लचाकसूमोटाहोई नीरपापायत्र्यतिहींगडकावे सुकजावे त्र्रार्थभागसंगवसरीपावे त्र्रांजनपीसवनावेकोई परमत्र्रीषधीनिश्रयसोई त्र्रथवाफकतचा-सकूपावे तौभीसकलपीडकटजावे लिह्गदेकीलेवेकोई वीचचासकूसंपुटहोई देगवीचधरत्रप्रतिज-लपावे चाढत्र्रगनपरखूपपकावे पकायचासकूलीजोसोई ऋर्धभागसंगवसरीहोई रखावे मधूमिलायखूपपिसवावे दूसरकांशपात्रलेहाथ रगडेखूपताहुकेसाथ जवमखीरताहीसुकजावे तौजलपायफेरिपसवावे सातभावनाजलकीदीजे मखनमेलगोलित्र्यंकीजे ताहिरगडनेत्रनमेपावे निश्रे-नेत्रपीडकटजावे निवूरसलोहेपरपावे लोहटूंवलेखूपघसावे जवनिवूरसगाढाहोई लेपकरेनेत्रनपरसोई द्दंदजनेत्रपीडकटजावे निश्चेकरसुखनींदिलित्र्यावे निवपत्रसुंठीमंगवावे वांसापत्रकौडसंगपावे त्रिफ-लाहलदीमुथरत्र्यांनो चिरायताचंदनलालपछांनो गिलोईत्र्यवरइंद्रजौलीजे तोलेचारचारसमकीजे दिनइ. कीतककाथपिलावे सकलनेत्रपीडाकटजावे.

## ॥ त्रथकुहरचशमलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ त्र्यागे औरभेदसुनसीई यखमवीचनेत्रनकेहोई कुरहच दामनामासो जांनी हिंदी चांदी पलक-पछांनो तीक्षणरुधिरहोतहैजवही नेत्रायक्ष्मपीडाकरतवही ताहिफांसदकररुधिरछुडावे मिसरीत्रिफलाका-थपिलावे त्र्यलसीवीजमंगावेकोई मेथीरसमेराखोसोई लुत्र्यावलेसलानेत्रनपावे उत्परत्र्यगलालेपकरावे श्रंडेकीजरदीमंगवावे केशरसंगलेपकरवावे पतलालेपकरेनरसोई यक्ष्मदूरपीडासभखोई मेथात्र्रालसी-वीजमंगावे पौनापौनापाउोलिन्त्रावे धोवेखूपशुद्धकरलेवे पानीगर्मताहुमेंदेवे दोईपहरतकराषेकोई लुन्त्रा-वलेसलालीजोसोई ॥ दोहा ॥ काचपात्रमेपायकर राषधूपमेसोय ऊपरपडदाभुर्जका त्र्रथवाकपडाहरेय-॥ चौपइं ॥ जवउलावसोईसुकजावे तौफुनिऐसायतनवनावे साडेत्रैमासेसोलेवे केशरफीमदोईसमदेवे नीरपायपीसेनरकोई वांधगोलित्र्यांराखोसोई रगडनीरसोनेत्रनपावे यक्ष्मटूरपीडाहठजावे करनीयापड-देयक्ष्मजाहोई ऋथवाऋनवीयामेसोई चंगाहोएशेषाहजावे ऋथवाऊपरफोलाभावे फोलानामव्याज-करकिए गुलचमनामसोदृसरलिए फोलाजक्ष्मपुरातनजानो सोन्त्रसाध्यलक्षनपहचांनो फोलानूतनपत-लाहोई ताकायत्नशाघिकरसोई जेकररुधिरत्र्यधकलखपावे ताछिनरगकारुधिरलुडावे त्र्यथवापछकरावेसोई गर्महुत्र्याडा शरऊपरहोई गर्मस्थानलखपर्सापावे तौं फुनिऐसायत्नवनावे त्र्याद्रकलेहकी ममुखचापे चापत-हीरसनारसन्यापे जीभसंगसोइफोलाचाटे चाटनतेंफोलादुखकाटे वाडेलेकरदरडकरावें गिरीनिकाल-तेलनिकसावे समुद्रझग्गडिडमासालेवे दुगनातेलताहिमेदेवे पीसमहिननेत्रमेंपावे त्र्प्रतिफोलाताहीकट-जावे समुंदरझगकचझगलीजें लूनइरमनीतासंगदीजें घोहजीवकीविठमिलावे मिशरीत्र्रथवाखंडरलावे लेसमउौषधपीसेकोइ पर्सापायगर्मतनहोई तोफुनित्रौषधनेत्रनपावे ताहीछिनफोलाकटजावे झगकाचकी-सोइमंगावे पीसनीरसंगनेत्रनपावे फोलारोगताहीकटजावे यंथकारमतजाहिवतावे त्र्यारसिकासीसाजोहो-इ डिगकरवीचमृत्यकासोई पुरातनत्र्यतिसोइमीसालीजे पीसनीरसोत्र्यंजनकीजे रजतमुंदरीप्रथममंगावे ताहींसंग होलारगडावे मिशरीत्र्रथवालूणजोहोई वैदात्र्यापमुखचापेसोई जीभसंगफुनिफोलाचाटे एसाकर दुखफोलाकाटे समुद्रझग्गलेताहिपिसावे वुहाराताछिनऊपरपावे जेकरफोलापतलाहोई चाटनकी-विघकरेनकोई सिकडजढकरीरकेलीजे एरणछिलकातासंगदीजे मुहांजनवीजभांगुराल्यावे निवपत्र। वसमापत्रकांजीसंगपाय करेखर्लगोलीवंधवाय छामांताहिसुकावेकोई रगडनीर-काफ़रमिलावे फोलारोगताहिकटजावे संभालूजढजलपापघसावे संगत्र्यंजनहोई निश्चेकरत्र्यौपधमनभावे श्वेतरतकतांवेपरपावे स्त्रीदूधसंगखूपघसावे मसरसमानफोलेपरधरिए पटीवां-त्र्यतीपुरातनफोलाहोई**ः** त्र्यतिचिरकालसेविएसोई**ः** जोकालेपरफोलाहोई पत-लासघनविदुवतसीई तीहस्तीनखकेशारल्यावे नीलाथोथासंगरलावे पुत्रवतीकादूधमंगावे लेसमञ्जीप-धखूपघसावे त्र्यंजनकरनेत्रनसुखहोई फोलासहजदूरहैसोई वोडवृक्षकादूधमंगावे नेत्रपायफोलाकट-जावे मानुषपित्तानेत्रनपावे त्र्यतीपुरातनफोलाजावे श्वेतमूसलीताहिमंगावे पीसनीरसंगनेत्रनपावे फोलारोगदूरज्योहोई त्र्यागेत्र्यारभेदसुनसोई छालानेत्रमध्वयोहोई त्र्यावलाचदामनामहैसोई हिंदीछी-लानामपछाना प्रघटहोतत्रप्रतिपीडामांनो त्रप्रतीनीरनेत्रनतेत्रप्रावे ताहियत्नकरशोघहटावे जेकरपाल-नराखेसोई मांसखटेत्र्याइसेवितहोई त्र्रथवात्र्रधकवातलगजावे ताकोत्र्रौषधऐसीभावे सांभरलूणद-रडसोकरिए पोटलीवधिनेत्रपरधारिए दढकरपटीताहिवंधावे पीडदूरछालाहटजावे मिसरीडलीहाथ-मेहोई छालातासंगरगडेकोई त्र्रथवारजतछापमंगवावे तासंगरगडेछालाजावे मानुपहाथीत्रिश्व-पछांनो फोलाहें।एन्स्रीषधीमांनो फडकडीहलदीसुंठमंगावे सीसालूणभागसमपावे पीसछांनमैदास-महोई रातादिवसनेत्रनमेंसोई तीनवारनितसेवनकारेए फोलारागताहिछिनहरिए विचारो इनकाफोलादूरनिहारो खुर्कनेत्रपलकमेंहोई जरवचसमनामाहैसोई ताहितनरऐसामनभावे सेररोरमकारुधिरछुडावे पाछेकाथहरडकादीजे सातदिवसतकऐसाकीजे वौंफुनिदोषसघनहोजावे वातदोषसोवाहरत्र्यावे त्र्यतीधूपत्र्यातिचांदनजोई इनसेपालकरेनरसोई भोजनत्र्यातिभारानहीखावे त्र्रम तिऊचावोलननहिभावे जंगालसाडेदसमासेल्यावे लालफडकडीतासमपावे दोईजलायखीलकरलेवे कांसखीलसतमासेदेवे केंसरमधूमिलावेदोई मासेसातलीजिएसोई दोमासेमघसंगामिलावे त्रश्रीषधमनभावे नीरपायखर्छकरलीजे जीसमानगोलित्रशंकीजे लालरंगकीगोलीहोई स्याफत्रहमर-नामहैसोई रगडनीरसंगनेत्रनपावे सकलखाजनेत्रनकीजावे मांसत्त्रीरखटेत्र्याईजोहोई इनसेपाल-करेनरसोई धतूरेकेफुनिपत्रमंगावे ताहिफूककरभस्मवनावे मखनमेलतांम्रपरधरिए मर्दनफुनिसोत्रंज-नकारिए दिनदिनप्रतित्रंजनमनभाय सकलखाजनेत्रनकीजाय

## ॥ त्रथमुगीदचशमलक्षणं ॥

॥ चौपै ॥ नेत्रकोनमांसवधजावै मुगीदचरामरोइनामकहावे कोननासिकापासेहोई वैरसमाव-होतहैसोई ताहियतनऐसामनभावे जंगालनुसादरदोइमंगावे पीसनीरसंगमर्दनकिरए ऋथवाकाट-जुदाकरधिरए ऋंडेकीजरदीजोहोइ ऊपरमर्दनकिरएसोइ नाखनःनामनेवदुखहोइ जफरःनामप्रघट-हैसोइ पठेकाइकपडदाधावे नेत्रकॉनतेडे:लेऋावे धीरेधीरेपसरतसोइ कालेडे:लेऊपरहोइ नेत्रधीरि-ऊपरजवऋवे दृष्टिवंदकछुदृष्टनऋावे मोठाऋतिकरडाजवहोई नारयनःनाममानिडोसोई ताहिदिमा-गशुद्धकरवावे कंडेऋारीफलरसनाकचढावे तौपाछेविधऐसीकिरिए युक्तिसमानकाटकरधिर जेकर- नृतनपतलासोइ ताहियतनाविधऐसीहोइ कर्नमैललेमधूमिलावे ऋंञनकरदुखदूरहटावे सिक्कामासेसा-तमंगावे अर्थभागपारासंभपावे मुंगएकमासासंगपाय हीसमासाएकरलाय करेखर्जसुमीकरकावे सेग-नाखनाताछिनजावे कांफलसंखमर्चमंगवावे समुंदरझगाताहिसंगपावे कूंजव्यंडेकाछिलकाछीजे कर-इकत्रसमख्ळीसुकी जे पीसमहीननेत्रफुनिपावे रोगनाखनाताहिहटावे नीळाथोथाळोधमंगावे फटक-डीसंगताहुकेपावे साडेबेबेमासेपाय मघसोमासे,चारमिलाय तांस्रपावकेवीचमिलावे निवृरसकेसंग-घसावे त्र्यंञनकरनेत्रनमुखहोइ रोग्नताखनानासेसोइ संखमखीरदोइसमलीजे ताम्रपात्रमेंमर्दनकिन इयामहोएतवनेत्रनपावे रोगमाखनाताछिनजावे जढविसखपराताहिमंग्रावे रगडनीरसंगनेत्रनपाधे प्रथ-मन्त्रीषधीऐसीभावे पाछेन्त्रीषधन्त्रीरसुरमावे संगवसशैसीताहिसंगावे जौदानाकपूरसोसंगमिलावे मासे-सातलीजिएदोइ ताहूकेसममिसरीहोइ पोसनेत्रमें ऋंजनपावे पाछे ऋंषिध ऋंगिस्तुखाधे लालरंगका-विट्होइ चिटेत्राईऊपरहोवतसोइ तरफःनामफारसीजानो हिंदीत्र्यंवनामपहछांनो जेकरविंट्रपतला-होई तौत्रालाजऐसाकरसोई कवूतरपकडहाथमेलीमें वडामरकरसोंपुटवीजें निक्रसेरुधिरनेत्रमेपावे. विंदूलालताहिकठजावे जेकरविंदूकरडाहोई ताहियतनऐसाकरसोई हरतालमनञ्चिलाबोलमंगावे छ-ळीराबुढासंगरलावे रत्तीसातसातसमलीजें पीसनीरसंग्रगोलीकीजें धनिएकारसपाप्रवसावे नेत्रपायवि-दूकटजावे करेयतनाबेंदनहिजावे सरेरोरगकारुधिरछुडावे कुकुडकान्त्रंडाइकहोई चिटेत्र्पाईताहुकी-कीजोसोई सोईपीसनेबोंमेपावे लेपताहुकाफेरवनावे गुलावरोगनगुलगेगनलीजें चिटेश्राईमेललेपसी-कींजें विदूछालदूरहोजाबे करेयतनसुखनेवनपावे चिठेत्र्याईवीचनाडित्र्यांजांनो लालक्षिरसंगपूरनमानी सबटनामफारसकाहोई हिंदीछातः परनासोई रोगन्त्रसाध्ययतननहिभावे सरेरोरगकारुधिरछुडावे न्त्रथ\_ वारमसामनकाभावे यीवापीछेपछकरावे त्रिफलाचूरनसेवेसोई मासेसातनिताप्रतिहोई वहेंडामोमगाव-घृतल्याने करइकत्रनिंबूरसपावे करेखर्लफुनिनेननपाय सक्छरोगताहीकठज्ञाय विचर्डीमुंगसाथघृतस्वा. वे. खमीरारोटीमधुसुखावे रहेपालपरदोषहटावे नातरदोषत्रप्रधकवधयावे

### ॥ त्रथशयरजायदलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ शयरजायदरोगजोहोई पडवालनामहिंदीहैसोई सोइवालभीतरजवजावै उलटेहोकरनेत्रदुखावै ऋत्वतलेसदारजवहोई दुर्गधोकरउलटावतसोई शयरमुनकवलनामपछानो रोगान्नसाध्यहोतपहचांनो ताहियननऐसामनभावे पकडमोचनावालपुटावे सूईतपायदाघसोदीजें ऊपरलेपताहिछिनकीजें कुत्तेकीमाखीमंगवावे गंडेरनचडवामंदुनल्यावे डडूंजीवन्न्नानिएसोई इनकाराधिरलेपहितहोई
न्न्न्यवातेलिलोंकालीजें वालपुदपुतमर्दनकीजें ॥ दोहा ॥ पित्ताकालेहर्नकाछांमेराखसुकाय ॥ पीसने.
वन्न्रंजनकरेपडवालरोगहटजाय ॥ जढिवसखपरेश्वेतकीछायापीससुकाय गोघृतसोंन्नंजनकरेपडवालरोगमिटजाय ॥ चौपई ॥ खाजहोतनेत्रनकेमाहि झडेवालपुनिउपयतनाही सोइहरोगभेंदहेंदोई प्रथमभेदलक्षणमुनसोई लालिफमनीकरडीहोई न्न्नसाध्यवालिवनमानोसोई दूसरभेदखाजपहचांनो झडेवालकेलक्षणमांनो कंडेन्न्नारिरसनसुन्न्नारचढावे दिमागशुद्धकरयतनसुखावे लुहारेकीइकिगिटकमंगावे
करसंपुटपुनिभस्मवनावे करेखरलानेंत्रूरसपावे न्नंजनकरदुख्दूरहटावे ऋत्वतन्त्रधकनेत्रलखपावे सरेरोरग
कार्धधरलुडावे पीलेपलकरावेसोई वैठहमामगर्मतनहोई गर्मनीरिशरधारादेवे तौफुनिऐसीन्न्रीषधिसेवेसंग
वसरीमिसरीमंगवावे नीलाधोधासंगरलावे मुसककषूरभागसमलीजे खर्ळपायजलगोलीकांजे रगडनी-

रसंगनेवनपाने वालझडेपरयतममुखावे मुठलैंगसतमासेल्याके मिसरीतोलाडूडमंगावे कपूरएकमा-सासंगदीजे पीसनीरसंगगोलीकीजे रमडनीरत्त्रंजनकरसोइ झडेवालपरत्त्रीषतहोइ ॥

### ॥ त्रथत्रंधसातारोगवर्णनं ॥

॥ चौंपै ॥ ऋषरातारोगऋषटपहचांनो ऋशानामशवकेरीमांनो ऋतूवतसघनेलसलीहोई रोगऋध-राताउपजतसोई सूरजतेजहींतिदिनमाही ऋतूवतपतलीहीवतताही रातसमसरदीवलजानी सघनऋ-त्वतत्रंघपछानो ऋत्वतास्निग्धरुधिरलखपावे सरेरोरगकारुधिरछुडावे यीवापीछेपछलगावे वाभूमध्यरुधि-रनिकसावे त्रथवानेशनाङजोहोइ तिनकारुधिरनिकालेसीइ पीछेरेचकंत्र्यौषधस्वावे कंडेत्र्यारीफलनसु-त्र्यारचढावे जेकरत्र्यधिकनेत्रकप्रमांनी कपहररेंचकयतनपछांनी समुद्रझग्गमधपीसमिलावे त्र्यंजनतेत्र्य-धराताजावे संखमुलठीमनसिलल्यावे गिटकहरीडसुहांजनपावे रसर्त्रजनवालीजोसोई तांभ्रपात्रमें-मर्दनहोई भेडदूथसंगमर्दनकरिए इयामहोएगोलिकस्धरिए रगडनीरसंगनेत्रनपावे ऋंधरातारोगताहि-कटजावे त्रिफलालू पैमुलठील्यावे संगवसरीनीलाथोधापावे वावार्डिंगपुनिषिक्टटालीजें रसींतमिल-भागसमकीजें तांम्रपात्रमोसभीमिलावेः भेडदूधसंगखूवघसावे तिरित्र्यादूधताहिसंगदीजे इपामहीयतः-वंगोलीकीजे रगडनीरसंगनेत्रनपावे ऋधरातारीगताहिंछिनजावे कटुखरवूजेकीजढल्यावे विसखप-रावांसाजढपावे वृद्धहेडमांकीजढहोइ इनसेएकछीजिएसोइ पीसनेत्रमें ऋंजनपावे ऋंधरातारींगता-हिछिनजावे सुदावन्त्रीरधनित्र्यांरसलीजें चाढन्त्रगनपरगाढाकीजें करसीतलफुनिनेत्रनपावे त्र्यंधरा-तारोगताहिछिनजावे मोतित्र्याविदकीत्र्यीपधजानीं अधरातेरोगपरसीहितमांनी अधीगरीगपरहुकना-जोइ ऋंधरातारोरापरहैहितसोइ उदर्शुद्धकरदोपहटावे मुसबरतुंमादोईमिलावें इनकीगोलीरेचनहोई देखवलावलसेवोसोइ रोगमोतित्र्यांविंदजोहोइ नजुलात्र्यावफारसीसोइ लेसलानलदिमागतेंधावे धीरी-नेत्रछिद्ररुकजावे सकलछिद्रवंदजवहोई दृष्टीवंदऋंधकहुसोइ ॥ दोहा ॥ चौथाहेसाछिद्रकारुकजावेत-वजांन दूरवस्तुसोनिकर्ठलखछोठीवडीपछांन एकत्र्यादर्मीदेषकेदृष्टिपडेनरदोय चौथाहेमावंदतवलक्ष-णाऐसाहोय ॥ चोपै ॥ हेसेतीनवंदजवजाने वडीचीजलखछोटीमांने उदरहुत्र्याडसीसपरधावे दुएदोप-जलनेत्रनन्त्रावे तीश्रमनेत्रनत्त्रागेहोइ रक्तपीतकालेलखसोइ त्र्थवाश्रमऐसाहोजावे मछरत्र्थवा-वालदिखावे उदरदोषनेत्रनमेहोद्द समानदृष्टिस्थिरहोएनसोइ पूरनउदरहोतहैजवहीं श्रमकेलक्षणहोव-ततवहीं खाली उदरशुद्धजवजांनी भ्रमलक्षणसभदूरपछांनी वमनदस्तनरसोइकरावे उदरशुद्धकरदीपहरावे ऐसाभ्रमजबनेबनहोइः चारमासकेऊपरसोइ धीरीवंदत्र्प्रथसोइजानी मोतिविदनौभेदपछानी जलकेरंग-भेदनौहोइ त्र्यागेलक्षषसुमिएसोइ प्रथमरंगमिर्मलमनभावे त्र्रतीश्वेतत्र्र्यरसाफदिखावे दूसररंगरजत-वतहोइ तीसररंगनीरसमसोइ चौथाश्वेतरंगजळजांनी पंचमरंगफरोजामांनी छेमारंगस्वरणवतहोइः सप्तमत्रातीपीतहैसोइ त्रप्रमकाखारंगपछांनी धूडारंगनवमसोमांनी ऐसेलक्षणत्राददिखावे रोगस्रसा-ध्ययतननहिभावे जवश्रमनेत्रनत्र्यागेहोइ मोतिविंदकालक्षणसोइ त्र्यादयतनऐसामनभावे पुडपुडित्र्य-नकीनाडकटावे दोटुकडेकरकाठेकोइ दोषजजलउत्तरेंनहिसोइ त्र्यगनदाहवाजोकलगावे सींफ-ऋकंदिनक्षीनिषेखावे गुलकंदमधूकादीजोसोइ दोषपकेषुनिश्रीषधहोइ ॥ दोहाः॥दिवसचारलगदीजिए-रेंकनगोळीजोंमः हक्षदावयारकीनामहैदस्तहोतदुखखोय ॥ चौपै॥ सीसचिडेपक्षीकाल्यावे रोहमछीकी-

चर्वीपावे गंडामेळजाळिएसोइ पायछारश्रंजनसुखहोइ नसवारिक्षितिरपोडामाही सोइकरदुख. जावेताही ॥ दोहा ॥ धीरीहोवेवंदजवश्रंधहोतहैसीय यतननेकविधकेळिखेविरळाराजीहोय ॥चौपै ॥ श्रादयतनऐसामनाभावे पुडपुडिश्रनकीनाडकठावे श्रथवानेत्रिळावेसोइ दुष्टनीरनिकसतसुखहोइ-

### ॥ त्रथान्यमतेडलकारोगकथनं ॥

॥ चौपई॥ डलकारोगहोतहैजोई दमऽनामफारसकासोई श्वेतऋतूवतचिकनीजांनो लेसदारर गवीचपछांनो नेत्रकोणवानिर्वलहोई इनकारनतेउपजतसोई न्न्रप्रथकनीरनेत्रनतेंन्न्रावे न्न्रायडलकाटु-सान्नहटावे तुरदान्न्रंगूरनीरनिकसावे संगवसरीलेताहिमिलावे नर्महोएपीसेनरसोई नेत्रपायडलकाटु-स्वस्वोई संगवसरीफुनिहरडमंगावे सतसतमासेदोईमिलावे मचमुसबरमेलोदोई पौनेदोदोमासेसोइ पीसनेत्रमेन्न्रंजनपावे डलकारोगताहिछिनजावे एरनजढहरीडसमहोई स्त्रीदूधसंगपीसोसोई न्न्रथ-वाभेडदूधसंगपाय त्रंजनकरडलकाटुस्वजाय श्वेतमूसलीकीजढल्यावे मधूमिलायनेत्रमेंपावे गोका-मस्वनसोइमंगावे कुजेवीचधरवंदकरावे वृश्चिककासूरजजवहोई भूमीमध्यराखिएसोई छेइमासतक-ऐसाजांनो मेखरासकासूरजमानो तौनिकासफुनिन्नंन्नकरिए डलकारोगताहिछिनहरिए॥ दोहा॥ भांगुरेकारसलीजिएमर्चलूणसंगपाय रूईभिगोवताहुमेइक्षीवारसुकाय छायावीचसुकाइएजाविधइकी-वार दीपकताहिजलायकेकजललेहुउतार सोकजलन्नंन्नतररतसमेहितहोय डलकादूरविचारिए-न्न्रीरनेत्रहज्खोय॥

# ॥ त्रथचरनाटरोगलक्षनम् ॥

॥ चौपै ॥ प्रसिद्धनामचरनाटजोहोई रववनामफारसकासोई दोषजजलमस्तकतेधावे लेसदार-होनेत्रनत्र्यावे तारतारनेत्रनमेहोई नेत्रपूरदुखदायकसोई ॥ दोहा ॥ नेत्रवीचजोइयांमतातापरश्वेतदि-खाय श्वेतवीचसोइलालहेत्ताररंगप्रघटाय॥ चौपै ॥ समुंदरझग्गचाकसूल्यावे संगवसरीनीलाधोधापावे लेसमभागपीसिएसोई नेत्रपायदुखनासेहोई॥

## ॥ त्रथशईरानामनेत्ररोगकथनं

॥ चौषे ॥ शाईरानामसोजइकहोई नेत्रपलकपरमानोसोई जडोकीसकलताहुकीजांनो नेत्रसो-जदुखदायकमांनों ॥ दोहा ॥ चिद्वामोममंगायकेवारंवारतपाय सेकताहुसंगदीजिएताछिनसोजाजाय मखीकेशिरकाटकेपीसलेपकरसोय हुन्न्राउदीजिएनेत्रपरजाविधपरसाहोय मुसबरमधूमिलायकेन्न्रथवालेपकराय जौदारसोजाहटेन्न्रथवारुधिरलुडाय ॥ चौषे ॥ श्रीवापीछेपच्छकरावे नेत्रकोणवाजोकलगाने न्त्रथवासोजकाटिएसोई रुधिरनिकालताहिसुखहोई मुसबरठौरफडकडीलीजें जषमहोएपरमर्दन-कीजे गुंजाश्वेतलूणमंगवावे पछनागसमभागमिलावे करेखर्लनिवूरसपाय जडोसोजपरलेपकराय न्त्रथवासेकमोंमकेकिरए जडोसोजताहीछिनहरिए नेत्रपलकमांसवधजावे गुहांजनीनामप्रसिद्धकहावे शरना-कनामफारसकाजांनो शरनाफनामसोदूसरमांनो फूटेपलकपृष्टतंजोई नस्तरसंगकाटिएसोई लेकरसूईटां केलावे करेलेपदुखदूरहटावे लोधनीरसंगपीसेकोई करेलेपफुनिवांघेसोई शरनाफरोगताहीछिनजावे शीवजतनकरसुखउपजावे

## ॥ ऋथऋनबीयालक्षनं ॥

॥ चौपई ॥ त्र्यनकीयापडदाचौडाहोई दृष्टिपसरखिंडजावेसोई फारसइंतसारकहलावे श्रीघजत-नकरमुखउपजावे चंवेपत्रकारसनिकसावे हर्दलदारुहर्दलपावे रगडनेत्रमेंत्रंत्रनकरिए इंतसारदुखताछि- नहरिए यक्ष्मनेत्रकोणमेंहोई नथूरहोएदुखदायकसोई गर्वनामफारसकाजांनो त्रागियतनताहुकामांनो जबतकनीरपीतनाहोई कचारुधिरनानिकसेसोई ताहिदिमागशुद्धकरवावे कंडेत्र्यारिस्सनकिकनीपावे त्र्योरनुसारचढावेसोई दिमागशुद्धकरत्र्योषतहोई त्र्यजुत्र्याइनहरूदीदोईमंगावे मासेसातखूपिसवावे वुहाराकरताछिनसुखहोई त्र्यागेरुक्षणसुनिएसोई प्रथमसोजकोणेपरधावे पडेपाकजरूपीतदिखावे जरदावनामफारसकाजांनो पुरातनहोतत्र्यधकदुखमांनो ताहिजतनऐसामनभावे विनादाघदुखकवहुंनजावे भंडिनताप्रतिसेवनकारेए नथूररोगताहीछिनहरिए.

### ॥ ऋथरसोलीलक्षनं ॥

॥ चौपई॥ रसौलीहोतपलकपरसोई मयदनामिहदीकाहोई तहज्जरनामफारसीजांनो पुरातनहोएश्रमाध्यवखांनो पलकपकडकरसें उलटावे भीतरनस्तरताहिलगावे श्रादयतनऐसाकरसोई गंदिनकालताहिमुखहोई नीलाथोथाताहिमंगावे रगडनीरसंगलेपकरावे श्रथवाफलपीलूकालीजे पतलालेपता'
हुपरकीजे जेकरपलकपुष्कहोजावे करडीहोएनेत्रदुखपावे निद्रातजजागेनरसोई नेत्रउघाडतश्रतिदुखहोई जसानामफारसाकाभावे होएरडककरजतनहटावे हुश्राडसीसपरदेवेसोई गर्मस्थानवेठेसुखहोई गर्मनीरिशिरधारापावे परसापडेनेत्रदुखजावे धनिएकारसपीवेसोई श्रथवारसतरहूंकाहोई जेकरनेत्ररडकलखपावे सेरेरोरगकारुधिरखुडावे तिरिश्रादूधमंगावेसोई करपदनाभीमरदनहोई वनफसाघृतगुलरोगनश्रांनो सोसनघृतवदांमघृतजांनो श्रथवागोघृतसोइमंगावे मर्दनकरदुखदूरहटावे.

## ॥ त्रथनेत्रमललक्षनं ॥

॥ चौपई ॥ जेकरत्र्यवकनेत्रमलहोई चिरकीचरामनामहैसोई त्र्यादयतनकरसीघहटावे चिण्पडदूरने-त्रमुखपावे त्रिकुटामीचकवीजमंगावे हलदीदारूईदलपावे संखलूणएरनजढलीजे किकरपुंवलीतासं-गदीजें लेसमत्र्यौषधखर्लकरावे भेडदूधसंगनेत्रनपावे त्रिफलात्रिकुटालूणमंगावे समुंदरझग्गताहिसंग-पावे कुकडांडकाछिलकालीजे पीसभागसमनेत्रनदीजे कर्नमैलमधुसंगमिलावे नेत्रपायमलदूरहटावे

# ॥ त्रथछोडधुंदलक्षनं ॥

॥ चौपे॥ छौडपुंदनेत्रनमेंहोई जोफवसरनामाकहुसोई साठवर्षनरऊपरजांनो ताहियतनसमञ्जधकनमांनो दोषऋतूवतउदरिखावे ताहियतनकरशीघ्रहटावे दूरदृष्टिसुंदरलखपावे निकटदेषकछुभरमदिखावे त्र्यती. नीरनेत्रनतेंहोई दोषऋतूवतलक्षणसोई त्र्रथवात्र्यतिष्ठद्दानरखावे ऐसालक्षणितसउपजावे रेचनञ्जीषधन्त्रवातेंहोई दोषऋतूवतलक्षणसोई त्र्रथवात्र्यतिष्ठद्दानरखावे ऐसालक्षणितसउपजावे रेचनञ्जीषधन्त्रकारेए उदरशुद्धकरकेदुखहरिए कंडेत्र्यारीफलरसनासिकपावे त्र्रथवारहसननीरसुखावे त्र्रादहरेकासोधनजानो दिमागशुद्धकरत्र्यीपधमानो सींफकाथकरमधूमिलावे पीवेदोषताहिपकजावे सलून्त्राभोजनत्र्यत्रभुनाय रोटीमधूमेलकरखाय पटेत्र्याईवसतनखावेसोई सलगमञ्जतिगुणदायकहोई मधान्त्रसंगवसरील्यावे वहेडेकीगिरगिटकमिलावे मुलठत्र्यांमलामेलोसोई दारचीनीताहूसंगहोई लेसम-पीसगोलित्र्यांकरिए त्रंत्रनकरनेत्रनदुखहरिए रगडनीरसंगनेत्रनपावे छौडपुंदताहीकटजावे मधार्थोम-जढदोईमंगावे मैदासरदोईसंगपावे सातसरफुनिखंडिमलाय गोकाघृतताहूसंगपाय करेकडाहप्रातनि-तखावे पाउोएकभरदृष्टिवधावे जीदानामुशककपूरमंगावे केशरकुठइलाचीपावे साजजिहद्दीमुर्मात्र्यांनो चंदनकेशरनागपछांनो दारचीनीताह्संगपावे त्र्यद्दीह्मान्त्रवादोईमिलावे लेसमनीरताहूसंगपाय करेख-

र्लगोलीवंधवाय रगडनीरसंगनेत्रनपावे छीडधुंधदोईकटजावे जेकरगरमीखुष्कीहोई त्र्रागेलक्षणसुनि-एसोई सूरजतेजमध्यजवत्रावे त्रथवात्रप्रतिखेदनरपावे गर्मत्रौषधीसेवितहोई दस्तसंगत्रपितिमेलसोई इनकारनतेर्धुदपछांनी खुष्कनेत्राताहूकेमांनी ऋतिडूंगनेत्रानपडजावे वासंकोचनेत्राघटजावे ऋतीजलन-त्र्यागेत्र्योपदसुनिएसोई भोजनगर्मखुष्कनहिस्वावे खद्दात्र्यतितीक्ष्णनहिभावे ॥ दोहा ॥ रसन्त्रनारकालीजिएकाचपात्रमेपाय दिनचालीतकराखिएभीतरधूपनलाय सोनिथारकरलीजिएमिसरीसं-गमिलाय कपूरमेलऋंजनकरेछौडधुंदकटजाय रोगनलेहुवदांमकाऋथवागोघृतहोय नमुऋारनिताप्रति-लीजिएछीडधुंददुखखोय ॥ चौपै ॥ ऋाधसेरधनिऋांमगवावे पाठोएकभरमिसरीपावे फक्कीकरदसमा-सेखावे सीतलजलसोधुंदहटावे सुरमासंगकपूरमिलावे त्र्यांमलरससमाकरसपावे करेखर्लत्र्यं जनकरसोई छौडधुंदकटगरमीखोई कालीहरडपातनितखावे दृष्टितेजवलत्र्यधकदिखावे ॥ दोहा ॥ जेकरउदर-हुऋाडतेनेत्रधुंदजवहोय ऋामासयकाकोपहैलक्षणसुनिएसोय॥ चौपै ऋतिभोजनजवहीनरखावे ऋती-धुंदतबहीप्रघटावे ताहियतनऐसाशुभहोई लूणमैनफलत्र्यांनोदोई पीसगर्मजलसंगपिलाने वमनहोत-श्रतिधुंदहरावे जवारसपाचनभोजनकरिए उदरशुद्धकरकेदुखहरिए यध्मनेश्रपडदेहोजावे इसकारनते-धुंददिखावे शीव्रयतनत्र्रागेमुनसोई यक्ष्मदूरकरत्र्प्रतिसुखहोई संगवसरीइकीमासेल्यावे त्र्प्रनविद्धमो-तित्रैरत्तीपावे पारादसमासेसंगहोई नौमासेसिकामेलोसोई सिकापाराप्रथमगलावे ऋौरत्श्रीपधीपीसामि-लावे खर्लकरेत्र्यं जनगुभहोई सकलनेत्रदुखनासेसोई रोसनाईसुरमानामकहावे त्र्यागेत्र्यौरनिषेधवतावे जिसदिनप्रवलक्षुधानुरहोई त्र्रथवात्र्यतिभयदेखेसोई जिसदिनवमनदस्तहोजावे इनदिनत्र्यंजनकवहुन-पावे जिसदिनरातसयननाहोई त्र्यथवादिननिद्रात्र्यतिसोई मैथुनकरेदिवामहिकोई इनदिनत्र्यंत्रनत्या-गेसोई जिसदिननारीऋतुवतहोई ऋंञनतादिनकरेनसोई एतेदिनऋंञनकेनाही ऐसेंकहायंथकेमाही नेत्रत्रौषधीकरेनकोई करेनेत्रदुखभोगेसोई चिद्दासुरमाताहिमगावे इक्रीमासेखर्लकरावे संगवसरीद-समासेपाय मघांचारतासंगरलाय करेखर्लत्र्रांजनशुखहोई सेवनकरेनेत्रदुखखोई जोकौरुधिरकवूतरमंगावे एकवारिन जनेत्रनपावे नेत्रपीड कवहूं नहीं होई सुगम उपायत्रीर सुनसोई कुत्ते का फुानिरु धिरमंगावे एकवा-रनिजनेत्रनपावे नेत्रपीडकवहूंनहिजांनी करेयतनसुखनेत्रनमांनी ॥ इतिनेत्ररोगाध्यायःसमाप्तः ॥

## ॥ ऋथनिहालीउपाय ॥

कुंडली रीऊंदसज्जीफडकडीहरदलनीरहरीड शेकलेपकरत्रांखपरजावेतत्क्षणपीड जावेततक्षणपीडत्रांख-सिंधूरचढावे त्र्यवरत्र्रंगुलीरगडताहुकोताउदिखावे त्र्यवरनीरलोहारकाकोलावर्षप्रमाण जहविधजतनक-रेतऊनेश्रानिहालीहोन ॥ इति ॥ दोहा ॥ शोराकलमित्र्यानकेनौसादरफुनिपाय तासंगमिशरीकालफीसु-रमासंगमिलाय चारोवस्तूछानसमत्रंजनकरजहनेन छोडधुंधफोलाहरेंद्दष्टिकरेसुखदैन इतिश्रीचिकित्सा-यसंहेश्रीरणवीरप्रकाशभाषायांनेत्ररोंगाऽधिकारवर्णनंनामनवमोऽधिकारः ॥ ९ ॥

### श्रीरणवीरप्रकाश.

# ॥ त्रथकर्णरोगनिदाननिरूपणं॥

॥ दोहा ॥ कर्णाहरोगनिदानकेकहोंभेंदसमझाय इहविधिलक्षणसमझकैकरहोपुरुषउपाय ॥

# ॥ त्रथत्रनुक्रमिकाकर्णरोगकीलिखतेहैं ॥

॥ चौपई ॥ कर्णशूलकर्णनादपछानो विधरक्षेडश्राविहफुनमानो कंडूकर्णगूथप्रतिनाद रुमीक. र्णावणचोठिवपाद फुनवणकर्णदोषतेहोइ कर्णपाकपूतिकर्णमुजोइ कर्णसोथिवधचारिहजानो वात. पित्तकफरक्तजमानो वायुपित्तकफरुधिरविकार कर्णत्र्यशहोवतयहचार वातार्वुदिपत्तकफहिवखानो रक्तार्वुदमांसार्वुदमानो मेदार्वुदफुननाडिकाकिहये वीसन्त्राठयहरीतल्खये चक्रंयथमोन्त्रिधिकहिचार कर्णपालीमोताहिविचार उत्पातकउन्मंथकजानो दुखवर्द्धनपरिलेहिनमानो कर्णरोगयहकरेउचार भावप्रकाशयंथमतथार ॥

# ॥ त्र्रथकर्षज्ञूलवरननम् ॥

॥ चौपई ॥ करणप्राप्तविपरीतजुवाय सोऊकरणशूलउपजाय रक्तपित्तकफसोंमिलजोऊ पीड. तकष्टसाध्यहैसोऊ॥

# ॥ अथकर्णरोगचिकित्सानिरूपनम् ॥

॥ दोहा ॥ कहोंचिकित्साकर्णकीसुनलीजैचितधार ज्योंभाषिवंगसेंनमेंतिसेंकरों उचार ॥ चौपै ॥ करणशूलप्रणादहिजोय कर्णवध्रताष्वेडजुहोय यहरुजचारोाकिएवषान श्रीषधइन्हकीएकसमान ॥ श्रथ-उपाय ॥ चौपै ॥ वातहरनघृततेलजुजेते इन्हमाहींप्रमाणलखतेते तैलयुक्तहितपत्रवंधावै ऋरुका-नोपरसेकदिवावै त्र्यवरविरेचनघृतकोपान वस्तिकर्मसभकरेसुजान उष्णदुग्धघृतपाएजुपीवे करशरो-गसभनासजुर्थावै ॥ त्र्यन्यच ॥ त्र्यस्वत्थपत्रत्र्यस्विल्वजुपत्तरं तैलयुक्तइन्हकरैइकरत्तं त्र्यंगारनपरतप्त-कराय कर्णमांताहीत्र्यानवंधाय ताहितैलजवकणाहिपरै करणज्ञूलसभदूरहिटरै ॥ त्र्यन्यच ॥ त्र्याद्र-करसेंसंचातिलतेल त्र्यवरमुलठीतामोंमेल सभकरउष्णकरणमें।पाय तातेकरणरोगभगजाय करणशू-लकारोगहिजावें श्रेमेंवैद्यकग्रंथवतावे ॥ श्रन्यच ॥ कपित्थविजोगत्राद्रकलीजे इन्हकोतमरसउ-ष्णजुकीजै सोरसकीजैकर्णनपूर कर्णशूलादिरोगहोएचूर त्र्याद्रकमूर्वात्र्यवरहिमूलिक वार्ताकसुहांज-नकहेजुपंचिक इन्हकारसभिन्नभिन्ननिकार मधुवासेंधवतैलहिडार उष्णकरसोकर्णहिपाय कर्णशू-लसभतुर्तमिटाय ॥ त्र्यन्यच ॥ गोमहिरवीत्र्यजभेडसुजान हस्तिऊठत्रश्रवखरहिप्रमाण इन्हकेत्र्यष्ट-मूत्रजोकहै तार्योएकगर्मकरलहै तिसकरकर्णकरेभरपूर कर्णज्ञूलसबहोवैदूर ॥ श्रन्यच ॥ चौपै ॥ त्र्याद्रकलपुनमुहांजणत्र्यान मूलीकदलीसमरसठान करैउष्णथवणमापूर करणशूलरुजहोवेदूर ॥ त्र्यन्यच ॥ ॥ चौपै ॥ त्र्यर्कत्रंयुक्सहत्त्र्यमलिपसावै लवणजुर्सेघाताहि।मिलावै तैलयुक्तसभवस्तकरावै थोहरहूंके-मध्यसोपावै वांधेऊपरलेपनधरै पुनपुटपाकताहिकोकरै कोमलहोयनपीडैतास श्रैसेंतिसरसलेहुनि-कास उष्णकरेपुनकानोपावै कर्णशूलकारोगामिटावै ॥ त्र्यन्यच ॥ चौपै ॥ लेवडेपांचमूलकीशाखा प्रमाणसुत्रंगुलीत्राठोभाषा पटसूत्रवापटवस्त्रसाथ वेष्टनकरैलहोइहगाथ पुनताकोतिलतेलभिगावै तैल-भिगीयन्त्रमितिसलावै तैलचुन्त्रायपत्रमींमेल इसकोनामदीापेकातेल उष्णकरणमीपावैसीय करण-

शूलसवरजहतहोय ॥ अन्यच ॥ इसीप्रकारसरलसुरदार तैलिनिकासकानमीं डार ॥ अन्यच ॥ आकपत्रकी वृताहिलगाय आंचगमें कररसहिकढाय सोरसमध्यमगर्मकरीजै कानडालदुखशूलहरीजें ॥ अन्यच ॥ छागमू अमेरिवापायउष्णकानभरपीडाजाय कर्णशब्दऋस्थावहिनास अथकारमतिकयोप्रकास ॥ अन्यच ॥ चौपै ॥ स्योनाकमूलसातिलपकावै ताहितैलकोकानमोपावै विदोषजकर्णशूलहोयदूर अपनेमनमीनिश्रयपूर ॥

## ॥ ऋथकर्णनाद्रोगवरननं ॥

॥ चौपई ॥ शन्दसुननकोकर्णमझार जोमारगकीनोनिरधार तिसमारगइस्थितहोइवात विविध-प्रकारसुशन्दसुनात भेरिमृदंगशंखजोलहिये कर्णनादरुजतातैकहिये

### ॥ ऋथकर्णनाद्उपाय ॥

॥ चौपै ॥ एरणासियुवारणाजान मूळीपत्रनकोतुमन्नान इन्हसभपत्रनकोरमळीजै तैळचतुर्गु णतामोदीजै ऋष्टगुणतिहदुग्धमिळावै पुनयहन्न्रीषधपायपकावै मुळठक्षीरकाकोळीजान पायन्न्रप्तिम् दुकरैपकान ताहूकीळीजैनसवार वामर्दनिश्चयमनधार सोऊतैळकरणमोपावै करणनादवध्रताजा वै ऋवरकरणशूळनरहाय श्रेष्टउपायजुकह्योसुनाय ॥ ऋन्यच ॥ मयूरपादकामासमंगावै कां-जीळसुनमूळिकापावै इनसींतैळपकायवनाय करणमध्यताकोपुनपाय कर्णनादवध्रताशूळ एतेरोग होहिनिरमूळ ॥

# ॥ त्रथकर्णवधिररोगवरननम् ॥

॥ चौपै ॥ कर्णमध्यजोमार्गलहीजै नसामार्गबहुशब्दसुनीजै तिहनसपवनजोइस्थितहोई मि-लकफ्सोंकरैवधिरतासोइ वालकवूढानरहैजोय वावहुदिनकावधिराहोय सोन्न्रसाध्यरजवधिरपछान यथदेखमतिकयावखान विधररोगमेकरैकुपत्थ रुजन्त्रसाध्यतुमजानोतत्थ ॥

### ॥ त्रथकर्णवधिररोगचिकित्सा ॥

॥ चौपै ॥ होयवधिरताजाकेकान वातज्ञूलहरन्त्रीपधमान ॥ चौपै ॥ मूलीजढरसकौ डातेल सहितवरावरलीनोमेल गरमकरैनरपावैकान कर्णवधिरताहोवैहान ॥ त्र्रन्यच ॥ सिताइ-लाचीइकत्रपिसाय पावेकानवधिरताजाय ॥ त्र्रन्यच ॥ ज्ञूकरवसाजुन्न्रानमुलठ काकोलीयहकरोइकट मापन्न्रवरजोधनीन्त्रांल्याय इनकेकाथसींवसापकाय तापकायजहिकानोपावै करणज्ञूलरुजव धिरहिजावै ॥ त्र्रन्यच ॥ कौडातेलसुंठकुटपाय पिपलीपिप्पलामूलरलाय मरचपुटकंडेकालेक्षार जवाक्षारविलजढरसडार तैलहिसमगोमूत्रीमलाय मंदत्र्यक्रिसोताहिपकाय ताहितैलकोस्वलकरेय कर पापाइरुजवधिरहरेय ज्ञान्दकानमींवहतारहै रोगिमिटेचर्कहिमतकहै ॥ त्र्रन्यच ॥ विल्काचेकारसहिपकाय तामेंसज्जीकूटरलाय पावेकरणवधिरतानास वागभद्दयोंकहितप्रकास ॥ चौपै ॥ गूत्रते लदुग्धहिजलपाय विल्वचूर्णतिहसंगमिलाय ताहिपकायजुकंनोपावै कर्णज्ञूलरुजनब्र्धताजावे कफतै-होवेवश्रतारोग वमनकरावनताकोजोग ॥

### ॥ त्रथकर्णष्वेडवर्णनं ॥

॥ चौपई ॥रूक्षकषायजुभोजनखात षेदकरैक्षयधातूजात खालिशिरजिसनरकाहोय सेवनशीतकरैनर...

सोय शब्दमार्गहैकानमोजोई तातेंइस्थितवातजोहोई वातिपत्तकफजानोतीन शब्दनाडिमोहोवतलीन सोऊमिलकरकर्णमझारे <sup>क</sup>वांसशब्दइवशब्दउचारे तडतडशब्दसुपीडाहोइ कर्णव्वेडरुजकहियेसोइ

### ॥ ऋथकर्णष्वेडउपाय ॥

॥ चौपई ॥ कर्णष्वेडटुखहोवेजास कर्णनादपुनसमझोतास इन्हरोगनमोंलेकटुतेल व्याधहरनसोकानीं-मेल होवेइन्हरोगनकानाश सुगमउपायजुभाष्योतास

# ॥ त्रथकर्णश्रावरोगवर्णनम् ॥

॥ चौपई ॥ सीसमध्यत्र्यभिघात जुहोई त्र्यतिजलकी डामज्जनजोई यातेंक एमध्यजलजाय त्र्यथवाविद्र-धिरुज उपजाय यातेक एमध्यहोइपाक तातेपूयश्रवैलहोवाक त्र्यरुवहुपी डाउपजैतास क एथ्यावयों-कीनप्रकाश

## ॥ त्रथकर्णश्रावउपाय ॥

॥ चौपै॥ सज्जीक्षारचूर्णमंगवावै तामोरसिहिविजौरापावे करणभरेरुजश्राविमिटाय पीडकरणत्र्ररुदाह-नशाय ॥ त्रात्र्यप्पकाचूर्णवनावे वीजपूरसिसंगिमिछावै तासंगकर्णकरेभरपूर कर्णश्रावपीडा-होयदूर ॥ चौपै त्र्प्रामछीपत्रत्र्ररुजामनपत्र महूपत्रवटपत्रङ्कत्र त्र्यवर्चवेछीपत्रविचार इनसवकार-सिछेजुनिकार पीसमुछठीतामोठान तैछडारितहकरेपकान मधुरत्र्र्याचजवतैछिहरहै कर्णपायरुजश्रा-विहदे ॥ त्रात्र्यच ॥ समुद्रफोनत्र्रुरुभस्मसुपारी खेरकत्थपुनतिहिविचारी यहछेतीनङ्कत्रपिसाय कर्णपायरुजश्राविद्दे ॥ त्रात्र्यच ॥ त्रात्रुत्र्यच ॥ जांबुत्र्यंवकेपत्रनवीन तिन्हकोरसिछेवेपरवीन पुनकिपत्थत्र्रुरुपुनकप्ति इन्हकेहिरतफलरसिछेतास मधूरलायउप्णकरसीय पावैकर्णश्रावनिहहोय इनत्र्र्रौपधकोक्धायजुले-य सोइसतैलमोपावेतेय निवकरंजूसरपपत्र्यान इन्हकातेलपकायसुजान सोऊतैलकानमोपावे कर्णश्रावरोगामिटजावे ॥ त्रात्र्यच ॥ चौपे ॥ जांबूत्र्यंवकिपत्थदलत्र्यान वरणादलपुनकरोमिलान इन्हसम-पत्रसोतेलपकाय ताहिलेयपुनवस्र्रुछनाय करणपायरुजश्राविमिटावे करणरोधदुरगंधनसावे ॥ त्रात्र्यच ॥ नारीदुग्धरसीतमंगावे वृतत्र्र्यस्मपुसमतामोपावे कर्णकोपरुजश्राविमटाय यथकारमतदियोवताय

# ॥ अथकर्णकंडूरोगवरननम् ॥

॥ चौपै ॥ कफसंयुक्तवातहोएजवै कर्णमध्यकंडूकरतवै कर्णकंडुतिसनामजुगायो यथकारमतजाहिव-

# ॥ त्रथकर्णकंडूचिकित्सा ॥

॥ चौपै ॥ कर्णकंडूरोग्जिहहोय कफहरडौषधताकोजोय त्र्प्ररुसनेहरवेदहितकार शिररेचनधूमवमनमन-धार करणमैळजुशळाकासंग निकसावैकंडूरुजभंग विधरवाळत्र्प्ररुवृद्धजुहोय तासचिकित्साकरैनकोय

# ॥ त्रथकर्णगूथरोगवरणनम् ॥

॥ चौपै ॥ करणमाहिकफपित्तसुकावै करणगूथरुजताकोगावै सोउकरणमांषठकतरहै यातेपीडाकरण जुगहै

# ॥ त्रथकर्णगृथचिकित्सा॥

॥ चौपै ॥ कर्णश्रावकी उौषधजेती कर्णगूथमोजानोतेती कर्णशूलकी उौषधाजेइ कार्णगूथमोजां-नोसोई भिन्न उपायकछूनहिदेखा तातैयंथमाहिनहिलेखा

## ॥ ऋथकरणप्रतीनाहरागवरननम् ॥

॥ चौपै ॥ कर्णगूथजवपतलाहोई व्राणत्र्यवरमुखप्रापतसोई त्र्यवरसीसकोंकरतहैदाह जानोनाम-करणप्रतिनाह ॥ उपाय ॥ कर्णप्रतिनाहरोगजेहोय स्नेहस्वेदविधकरिएसोय तांतेत्र्यधिककछूनिहमानो क्र्यपनेमनमोनिश्चयजानो.

### ॥ ऋथकरणश्लाकारोगवरननं ॥

॥ चौपै ॥ पतंगगदहडीत्र्यादिकहीजै त्र्यसदुष्टजीवजोकानपडीजै फरफरशब्दकरणमींकरैं वहु-पीडामनव्याकुलधेरं जवनरचलैतवहुदुखहोय वैठेत्र्यल्पपीडकरसोय.

### ॥ ऋथकृमरोगवरननं ॥

॥ चौषै मांसरककोपेजवदोय कानोरुमउपजावसोय तिन्हकाप्रथमनकरेउपाय तातेरुमउपजैसमु-दाय वातिनतेवहुमाषीहोय तिनकरकर्णरुकेहैजोय त्र्यरुवहुपीडाउपजैतास पूरैकर्णशूलहोइनास.

## ॥ ऋथकर्णकृमरोगउपाय॥

॥ चौपै ॥ जाकेकरणहिरुमजोपरे तौवृंताकथूपश्रनुसरे पुनकानोंकटुतैलजुपाय रुमनाभ्रोवहुसु-खप्रगटाय ॥ श्रन्यच ॥ हरतालपीसगोमूत्रमिलावै करणपायरुमदुःखिमटावै ॥ श्रन्यच ॥ गुग्गुल-धूपकानकोंदेष दुर्गधनाशहोइज्येंालष्लेय ॥ श्रन्यच ॥ सूर्यावर्तपुष्परसलीजै निर्गुडीपत्रनकोरसकीजै-लांगलिरसमेंत्रिकुटापाय पायजलौकारुमनरहाय श्रवरहुकीटपपीलकाजेऊ करणपडीहोयनाशैंतेऊ

### ॥ ऋथविद्रधिरोगवरननं ॥

॥ चौपई ॥ क्षतत्र्प्रविघातजदोषजजान रक्तपीतश्रवेरुधिरमहान पीडादाहकर्णमंझार करणविद्र धीदोपरकार.

## ॥ त्रथकर्णविद्रधिरोगचिकित्सा ॥

॥ चौपईं ॥ ऋकंपातिनरगुंडीपात इनकारसिहिनिकालेख्यात सोरसलेयपात्रमोपावे राजवृक्षकाकाथिमलावे सूर्यपुष्परसिचित्राल्याय थोहरदुग्धहुलहुल्रसपाय यहसभरसङ्कप्रस्थप्रमान प्रस्थतैलितिहकरोमिलान पल्रसंधादोपलहरताल दशमासेविषतामोडाल सोपकायनरकानोपावे दुस्तरश्रूलिहिततक्षणजावे जोमुशलीवावचीताहिमिलाय तौकरणिवध्रतीतातैंजाय ॥ ऋन्यच ॥ चौपे ॥ कुठिहिंगुवरचमुरदार शताविरमुंठीसैंधाडार ऋजामूत्रसातिलपकावे सोइतैललेकरणमोपावे करणरोगकाहोतहैनाश
मुखउपजैहोएखेदावेनाश ॥ ऋन्यच ॥ चौपे ॥ सीपीकीटकामांसिहल्यावे कटूतेलमोपायपकावे
सोइतैललेकर्णहिपाय ताहिकरणनाडीहजजाय ॥ ऋन्यच ॥ चौपे ॥ गंधकरणजनीचूरकाजे मनिशलऋरकरुतैलिमिलीजे धतूपरत्रसम्पायपकावे पायकरणनाडीदुखजावे पल्रपलभरसभडीपथमान ऋाठऋरविल्युजान इसविधकरियेतेलकापाक यंथकारकामुनियेवाक.

### श्रीरणवीरप्रकाश

### ॥ ऋथकर्णपाकरोगवरणनं ॥

पित्रकोपजवकानोहोय कर्णपाकप्रगटावैसोय पूयश्रवैजिसकाथसमान कर्णपाकरुजताकोमान.

### ॥ ऋथकर्णपाकरोगउयाय ॥

कर्णपाकहिरोगमंझार चिकित्साक्षतजाविसर्पीधार कर्णशोधिपतउौषधजोई कर्णपाकमोजानोसोई

# ॥ त्रथपूतिकर्णरोगवर्णनम् ॥

॥ चौपै ॥ घीऊसहितवाविनहितपीर पूर्यश्रवैघानिजानोधीर विनहेतूव्रणकाननमाही श्ररुजलच-लेरादप्रगटाही पूर्तिकरणरुजनामहिहोय वंगसेनमतजानोसोय ॥

#### ॥ ऋथउपाय ॥

वचाहिंगुमघलसुनमंगावै इनसभमें कटुतैलपकावे ताहिगरमकरकानींपाय निश्चैपूर्तिकर्णरुजजाय ॥

### ॥ त्रथचारत्रकारकर्णशोथ ॥

॥ चौपै ॥ कानोंमध्यसोथजोपरै कर्णशोथरुजसोउचरै कर्णशोथइहचारप्रकार वातपित्तकफरू-धिरविकार ॥

# ॥ ऋथवातजकर्णरोगवर्णनम् ॥

॥ चौपै ॥ पीडासहितनादलपपैये कर्णमैलसुकश्रावलहैये होतवधिरजोवाताविकार वातजकर्ण-हिकीनउचार ॥

### ॥ ऋथवातजाचिकित्सा ॥

॥ चौपै ॥ वातजकर्नशूलप्रघटाही स्नानपानजलशीतलनाही त्र्यरुमैथुनमोनाहीकरे वातहरनत्र्यौषधमनधरे

## ॥ अथिपत्तजकर्णरोगवर्णनम् ॥

॥ चौपै ॥ रक्तवर्णहोइशोथसदाह पीतवर्णहोयपूयश्रवाह पित्तजकर्णशोथतिसजानो यंथनकामत-जाहिपछानो

### **अथितजकर्णरोगउपाय**

॥ चौपै ॥ पैतिकमोघृतसितामिलावै रेचनत्र्यौषधसंगरलावै तासोरेचनकरहैजोय पैतिजकरणशूल-कोंषोय द्राक्षमुलङोदुग्धपकावै कानपायपैतिकंदुखजावै

#### **अथकफजकर्णरोगवर्णनं**

॥ चौपै करणिहशोथवधिरताहोय शुक्कसिन्धपूयश्रवसोय कंडूत्रश्रुरुत्रितिपाडाजान कफजकरणरूज-कीनवषान

### ॥ ऋथकफजकर्णरोगउपाय॥

॥ चौपै ॥ कफरुजमाहिवमनसोत्र्रादि क्रियाहरैसंपूरणव्याधि लवाजोकुर्कुटजांगलमास तिहसिद्ध-दूषहितवरहेतास कफजकरणशूललखपैये घृतसहापिपलामूलपकैये करणवीचपुनपावैतास कफजकर्ण-शूलहोएनाश देवेषूत्र्रांत्र्रश्देवेस्वेद मिटैकफजकाननकोखेद

# ॥ त्र्रथरक्तजकर्णरोगवर्णनम् ॥

॥ चौपै ॥ दाहपाकपीडावहुहोय रक्तवर्णधारतहैसोय तासोंरकजरागपछाने य्रंथनकामतयहमनमाने-

### ॥ त्रथरक्तजकर्णरोगउपाय ॥

॥ चौपै ॥ रक्तजकर्णशूलहोइजास याहीचिकित्साभाषीतास त्र्र्यरसोनाडीछेदकरावै रुधिरनिका-सैतवसुखपावै यामोइहसवलक्षणहोय संन्निपाततेंजानोसोय

# ॥ ऋथऋर्वुदकर्णरोगवरनन ॥

॥ चौपै ॥ वाय्ववुंदिपत्तकफहिवषानो रक्तावुंदमांसार्वुदमानो मेदार्वुदफुननाङिकाकहिये त्र्प्रवुंद-सातप्रकारज्योंलहिये लक्षणदेखैदोषसमान सोन्त्रपनेमनिश्चैजान ॥

# ॥ ऋथकर्णार्शवर्णनम्॥

॥ चौपै ॥ कर्णमाहिरुजमहुकेन्याई उत्पत्तहोयसोत्र्यशंकहांई त्र्यशंचारपरकारवखाने लक्षणकहै-सोइत्र्यवजाने लक्षणयाकेदोपत्र्यनुसार त्र्यशंरोगमेलियोविचार त्र्यशंरोगचिकित्साजोई कर्णत्र्यशंकी-जानोसोई ॥

### ॥ ऋथकपालीरोगवरननं ॥

॥ चौपै॥ भूषणकारणनराहिजोय करणवदावेजानोसोय तातैरुजप्रगटेतिसताई परिपोटनामही-ताकोगाई ताकेलक्षणकरों उचार सोमुनीयेत्र्यपनेचितधार कर्णपालिजोलोलिहकहैं ताकेऊपरसोजा-लहैं कोमलथलहीजाकोजान तासचिकित्साकरैत्र्यजान तीवहवृद्धपीडयुतहोय वातजपित्तजरक-जसोय.

### ॥ त्रथवातजलक्षणम् ॥

॥ चौपै ॥ रूष्णत्रप्ररुणजोरंगादिषावै वातजवहपरपोठकहावै ॥

#### ॥ त्रथकर्णपालीरोगेपरिपोटकचिकित्सा ॥

॥ चौपै ॥ कर्णपालीमूकजोजावै तासचिकित्सात्र्रेसेंगावै वातजकर्णरोगजुउपाय ताकोभी यहहैसुखदाय तिसउपरंतस्वेददेतास पुनतिलकूटमलैरुजनाज्ञ ॥

### ॥ त्रथकर्णपालीसामान्यउपाय ॥

शतावरीत्र्यसगंधएरंडवीज तिलतैलपायितसकरोपकीज तैलरहैतवहीपुनलेय पावेकर्णलोलरूजनेय-॥ त्र्यन्यच ॥ गोवरकेउपलेसोसेक कानलोलतवहोएत्र्यशेष ॥ त्र्यन्यच ॥ दुग्धत्र्यथवागो-मूत्रमंगाय ताहिवीचकरपूरिपसाय कानोलेपकरैजोकोय कानलोलत्र्यकीतवहोय ॥ त्र्यन्यच ॥

॥ चोपे ॥ महिषीकानवनीतमंगावै स्त्रन्नमध्यदिनसातदवावै कर्णपालीपरमर्देसीय वृद्धजुक-र्णपालिनहिहोय ॥ स्त्रन्यच ॥ शतावरितेलमलैजोतास रुजपपीटकहोवैनाश ॥ स्त्रन्यच ॥ गणजीवनीलेदुग्धपकाय मलैप्रपोटनाशहोजाय स्त्रथवातासंगतैलपकावै मलैरोगपरपोटहिजावै कर्ण पालीपुनपुष्टसुहोय निश्चेकीजैमनमेंसिय ॥ ऋन्यच ॥ ऋनूपदेशमृगपक्षीमास दुग्धपकावैसंगरस-तास सोउदुग्धजवकानेमळे कर्णपालिरुजतवहिटले ।

### ॥ त्रथकर्णपाळीरोगेउत्पातरोगळक्षणं॥

॥ चौपई॥ भारीभूषणधरेजुकान त्र्रारकोइभूषणपैंचेत्र्यान त्र्राथवाकोईताडनकरै कर्णपालीतवसी- जापरै दाहपाकपीडाबहुहोय रक्तवरणधारतहैसोय रक्तपित्ततैयहरूजजान रुजउत्पातकनामवखान ॥

#### ॥ ऋथउत्पातउपाय ॥

॥ चौषै ॥ ताहिउपद्रवउत्पतहोई त्रागेयतनिलखाकरसोई जलौकाताहिसमीपलगावै रुधिर-निकासउपद्रवजावे ॥ त्रान्यच ॥ चौषे ॥ गोंपात्र्रुरुतिलवलामुलठो उत्पललोधरमंजीठइकठी जंवूत्र्रंवपत्रपुनठान इहसभकांजीसंगपिसान तैलिमलायपकावेतास मलैजुकर्णउपद्रवनाद्य ॥ त्रायंतीत्र्र्रसगधमंगाय सुरसावावचीवीजिमलाय त्र्रवर्ष्रयंगूसेंधापावे गोधाकाकवसाजुरलावे इन्हकी-वसासतैलपकाय मलैकर्णपालीमिटजाय उन्मंथरोगहोवेतिसनास वंगसेनमतकीनप्रकास ॥ '

## ॥ त्रथउन्मंथप्रपोटरोगलक्षणं ॥

॥ चौपै ॥ कानजुबलकरवेधेकोय कफत्र्यरुवातशोथतवहोय कठिनपीडिबनताकोजाने होय-

### ॥ ऋथउन्मंथउपाय ॥

॥ चौपै ॥ सुरसावावचीपुनकिलहारी काकपक्षीकामांसहिडारि इनकेसमितिलतैलहिपाय मंदश्य-प्रसीताहिपकाय तैलरहैतीकानमींपाय उन्मंथरोगसभहीमिटजाय ॥

# ॥ त्रथदुःखवर्धनलक्षणं ॥

॥ चौपै ॥ दुखसंयुतजोवेधेकान उपजैदुखितसको जुमहान जोजोभेदित्रदोषजहोइ उपजैताको सविहासोइ कंडुदाहपीडातिसजान त्र्यवरशोधितसमाहिपछान कर्णरोगदुःखवर्धनकहिए ताहिउपायसु- त्र्यागेलिहिये ॥

## ॥ त्रथदुःखवर्धनउपाय ॥

॥ चौपई ॥ जामनिषण्यल्र श्रंवकेपत्तर इनकाकाढाकरेइकत्तर ताहीमीं फुनतेलपकावे कानमलैदुः-खवर्षनजावे.

## ॥ त्रथपरिलेहिनरोगलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ कफरककोपजवकाननकरे विकारकर्नपालीतवधरे कंडूदाहसपीडलषाई वहुफुनसी-होयसर्पपकीन्याई तबिहकरणपालीपकजावे वागिरपडेजुत्रैसेंगावै.

## ॥ ऋथपरिलेहिनउपाय ॥

॥ चौपै ॥ कफरकहरणकी दौषधजोई सोविचारकरलेवेसोई लेपनथावनकी जैतास रूजपरिलेहि-न्होंवेनाश.

## ॥ अथसन्निपातजकर्णरोगवर्णनं ॥

॥ चौपै ॥ तीनदोषकेलक्षणजांमो रोगत्रिदोषजलिष्तांमो.

#### ॥ ऋथउपाय ॥

॥ चौषै ॥ तुंबुरुसर्षपसुंठीहिंग तैलकरैइनमोइकसंग मृदुत्र्प्रिप्रकायकानमें पावे त्रिदोषजशूल-कर्णदुरवजावे.

# ॥ ऋथपनसकालक्षणम् ॥

॥ चौपै ॥ करणमध्यइकपिडिकाहोय पोडातीव्रकरतहैसोय यहकफवातहुतेंप्रगटावे श्रैसेंब्रंथनि-

### ॥ त्र्रथकर्णरोगकीसामान्यचिकित्सा ॥

॥ चौपै ॥ वातजकर्णरोगमंझार प्रतिश्यायचिकित्साहैहितकार स्नानमैथुनजलसीतलपान वातक-र्णमैवर्जितजान पित्तजकर्णरोगमंझार घृतखंडयुक्तपीवैसुविचार करेविरेचनहितसींजीय पित्तकरर्ण-र जनासेंसोय द्राक्षमुलठोदुग्धपकाय कर्षमात्रकरपूर्णकराय पित्तरोगहोवैतवहान स्यान रक्तजमोपितहरहितधार रक्तमोक्षभीतिसहितकार कफजमाहिइहविधतुमजान घृतमघिनदस-दाहितमांन औरकरूलीभ्वेदकरावै धूपदेयकफरोगहटावे कहितक्ष्वेडकफकर्णमंझार कटुतैलकर्णपू-रनहितधार वातगूलमोजोविधकही कफनादविधरतामोसोसही ॥ चौपै ॥ स्त्रपामार्गक्ष्यारजललीजै मूलिक्यारजलसोसमकीजै हिंगुसुंठशतपुष्पात्र्यान वरचरसोंतकुठविडठान सींचलसज्जीसैंघालीजै मुथ-रवरुणातामींदीजै देवदारुकदलीरसङार रसजुविजौरात्र्यरुवक्यार भुर्जपत्रत्र्यरुपिपलामूल चतुर्गुण-कांजीतामीपूर इन्हसमसाथिहतैलपकावै करणमांहितिसतैलिहिपावै करणनादत्र्प्ररुकरणकोशूल कर-णश्रावरुमदुरवितरमूल त्र्यवरवधरतारोगनसावै याहूकेगुणएतेगावै रुष्णात्रययहतैलवषान्यो लोकनके-हितनिजमनत्र्यान्यों ध्यारतैलहैयाकोनाम नरहितकारीसुखकोधाम ॥ त्र्यन्यच ॥ जंभीरीरसपिपलामूल मधूमेिळियेतासमतूल कानोपायश्रावहोएदूर करणनादकरणक्रमिचूर ॥ ऋन्यच ॥ चौपै ॥ कुचलाहरङ-लोधरमंगवावे धात्रीफलमंजीठसमपावे यहपंचकषायएकसमलीजै विधिसींचूरणताकोकीजै रस-कपित्थत्र्प्ररमधुजुमिलाय पूरकर्नरूजश्रावमिटाय करणताहिसंगधविजोय करणरोगनाद्यातवहोय॥ ऋ-न्यच ॥ सुंठमघांसेंघाकुठाहेंग वर्चलसुनपुनतैलिहिसंग त्र्याकपत्रसपायपकावै मधुरत्र्यांचरसजवजल-जावे रहैतैलसोकानमोपाय कर्णरोगकीपीडाजाय ॥ त्र्रम्यच ॥ पद्ममाषकुठसिप्पीचूरन हिंगुतुंबुरू-करतिहपूरण त्र्यवरजुसेंधावीजकपास सभीमेलकरपीसोतास इन्हेपीससमकाढाकरै सातटकाभरतै-लहिंधरे हुलहुलरसङ्ग्हसभाईसमान पायपकावैतैलप्रमान तैलजुपायकर्नवणजाय दाहवधिरतासभाई-नसाय ॥ श्रन्यच ॥ सुंठशतावारिकुठसुरदार सेंधावचेगूत्रमोंडार पुनसमतैलमिलायपकावै कानपायरू-जशूलिमटावै ॥ त्र्रान्यच ॥ मघांविल्वकोमूलमुलठ एलात्र्रगरसुरदारुजोकुठ यहइकसमितलतैल-हिंडार त्र्रथवालेताकीनसवार मांसीनखपुनतामोधार कर्णरोगसवदेवेटार पकावैमंदत्र्रिप्तिसीतास पूरैकर्णशूलहोएनाश् ॥ दोहा ॥ कर्णहिरोगानिदानयहचिन्हनसहितवषान चतुरवैद्ययाकोलहैताकीवुद्धिन महान ॥ चौपे ॥ गुडमुंठीजलसोंघसदेय रुजप्रणादमोनस्यजुलेय हितवरहीतुमताहिविचार रुजप्रणा-दकोदेवैटार कर्णश्रावरुमिकर्णहिजोय पूर्तिकर्णरुजहीजिसहोय करीचिकित्सतासवरवान द्विारोरेच-फुन्धूपहिजान पूरणमार्जनसोधनजोय देषविचारकरैनरसोय राजवृक्षवातुलसीपत्तर यहदलदोनोकरै-इकत्तर इनकेजलसोंधोवैकान कर्णरोगसवहोवैहान जोइनचूर्णसोंकर्णहिभरे कर्णरोगसविनश्रेहरे सर्ज-त्वक्फुनफलकर्पास इनकारसमधुमेलेतास कर्णपूरकरैतिससंग कर्णरोगयहहोवैभंग कर्णश्रावरुजपूर्ती-हरे कर्णरुमीसवतत्क्षणटरे ॥ दोहा ॥ कहीचिकित्साकर्नकीवंगसैनमतधार समझवैद्यनिश्राधरेसकल-लोकउपकार इतिकर्णरोगचिकित्सासमाप्तम् ॥

### ॥ त्रथकर्णरोगेपथ्यापथ्यत्रधिकारनिरूपणं ॥

॥ दोहा ॥ करणरोगकेपथत्रपथभाषोंसुगमवनाय सुनलीजैमनधारियेवैद्यकमतकेभाय ॥ त्र्रथपथ्यं ॥ ॥ चौपई ॥ तंडुलकनकमुंगयवजान लवामयूरहरणमांसान तीतरकुर्कटपक्षीमास घीउपुरातनपथलष-तास पटोलकरेलेत्र्रश्रुरुत्ताक त्र्रास्मुहांजनापथलहुवाक ब्रह्मचर्यप्रभाषणजेऊ जोभापैपथलियेतेऊ ॥ त्र्रथत्र्रपथ्यं ॥ दोहा ॥ करणपुरकणाद्दिरस्नानपुनदंतकाष्टितयभोग वरफत्र्रवरकफकरगुरूमहात्रप्रपथ्यत्र्योग ॥ इतिपथ्यापथ्यं ॥ दोहा ॥ करणरोगवर्णनिकयोप्रथमहिंकह्योनिदान पुनहिंचिकित्साभाष-केंपथ्यापथ्यवषान ॥ इतिकर्णरोगसमाप्तम् ॥

## ॥ त्रथकर्णरोगेकर्मविपाकमाह ॥

॥ चौपई ॥ जोकौपरिनंद्यामनभावे ताकोकर्णदोषप्रगटावै तौताकेहितकरेउपाय सोसुनलीजैचित्तलगाय ॥ त्र्रथउपाय ॥ चौपे ॥ स्वर्णरजतवातांवेकरे कर्णवानयदानमनध्रे करसंकल्पविप्रकोदेय
कर्णदोषकोनासकरेय ॥ चौपई ॥ शासाघातकरेनरयोई करणकुवजरुजितसकोहोई तिसकादोषकरेनिरवार शय्यादानकरेसुविचार ॥ त्र्रम्यच ॥ विनविचारनरहोवतकोई प्रेतश्राद्धकरभोजनसोई कर्णकृमीरुजितसकोजान नीलवृषभसोकरहैदान ॥ त्र्रम्यच ॥ मातिपतागुरुब्राह्मणजोई इनकीनिद्यासुनेजुकोई पूयकर्णरुजितसप्रगटाव कर्मविपाकजुत्रंथवताव ॥ दोहा ॥ ताकोदोषनिवारणेवतजपहवनकरेय
कंचनदानसवस्त्रगुतवेदविदुषिज्ञदेय ॥ त्र्रम्यच ॥ चौपई ॥ मातिपताकाव्यसनजुकोय कानशव्दनरसुनेजुसोय कर्णशूलरुजितसप्रगटाय कर्मविपाकजुत्रंथवताव ताकोदोषकरेनिरवार विष्णुमंत्रजपकरेविचार ॥ दोहा ॥ कर्णरोगकादोषजहकारणसिहतउपाम नासारोगकेदोषकोत्त्रागेदेहुंवताय इतिकर्मविपाककर्णविचारः ॥

# ॥ ऋथज्योतिषम् ॥

॥ दोहरा ॥ मेषकर्कवृराशिविनजम्मलगनजिसहोय क्षीणपडेजिसचंद्रमावधिरकांनकरसोय जोघर-दूसरवारमेइहयहपडेजुत्र्यान मंगलत्र्यथवादैत्यगुरूहोतकर्णमोहान जन्मलग्नकेचंदकाइहविधकरैवपान चंद्रमाकिपूजाकरैभावप्रीतकरमान दैत्यगुरूत्र्यरभूमिसुतविधिवत्पूजेतास कर्ण-रोगतिसनारहेजाविधग्नं-थप्रकाश इतिज्योतिषं ॥

# ॥ ऋथान्यप्रकारकर्णरोगळक्षणं ॥ कर्नपीडाफारसीदर्दगोश

॥ चौपै ॥ दसइंद्रीयुतदेहीमांनी नेत्रकर्णतिनमेवलवानी नेत्रकर्णत्रप्रकहेंदोइ इनविनकाजसरेनहिकोइ दोइसमानभेदपहिचानो कर्णत्रप्रधकनेत्रनतंमांनो नेत्रश्रंधेरेदेषतानाही कर्णत्रंधेरेवातसुनाही ताकरक. र्नम्रधकमनभावे नातरदोइसमानदिखावे जेकरकर्नपीडम्प्रतिहोई फारसदर्दगोशकहुसोई वातजपि-त्तरुविरतेंजांनी वादिमागतेंपीडामांनो जेकररुधिरत्रप्रधकलखपावे सरेरोरगकारुधिरलुडावे गोघृतासिर-कादोइमंगाय रजतपात्रमेसोगडकाय कर्नेबीचनरसोईपावे पीडर्दूरकरसुखउपजावे पित्रजपीडाग्वु-कीधावे तिरित्र्याद्धकर्नमेपावे जेकरवातजपीडामांनो रक्षासीतवात्तेंजांनो विछनागजोवूटीहोई त्रप्रजामूत्रमेंपीसेसोई कर्नवीचसोईनरपावे ताहीछिनपीडाहटजावे छेखरछीदनीरनिकसावे पायक-र्नमंपीडाजावे सुंठीमासेचारमंगावे त्र्याधसेरगोकापृतपावे सेरचारगोछाछमिलाय सोगडकाय जलेखाछजवघृतरहजावे सोघृतकर्नपायदुखजावे कपूरकर्नमेंपावेकोई पीडटूरताहीछिन-होई केलेसुहांजनकीजढल्यावे ऋाद्रकसीसालूणमिलावे इनकारसँगोघृतसमपाय चाढऋगनपरनी-रजलाय कर्नवीचघृतपावेसोई पीडादूरताहिछिनहोई कैंथद्याराहिंगूमंगवावे लूणपायजलकाथवनावे घृतवातैलकर्नमेंपाय कर्नपोडताहीछिनजाय पादमोरपक्षीकाल्यावे गोघृतकांजीनीरमिलावे करोसि-द्भवृतपावेंसोई कर्नपीडइमनासेहोई वकरेकाइकपित्ताल्यावे रसन्त्रनारकाभेलपिसावे कर्नवीचता-हीछिनपाय पीडासकलकर्नकाजाय धनित्र्यामरुत्रादूर्वाल्यावे काचमाचत्र्ररुवैरमंगावे इनकारसनि-कालकरसोई पावेकर्नपीडसवस्बोइं सातदिवसतकपीडामांनी सोजापाककर्नमंजानी करसोजहटावे कर्नवीचरसनौलीपावे मेथीत्र्रथवात्र्रालसावे त्र्रथवाईसवगोलमंगावे इनकीलेसक-नैंमैपाय पाकदूरसोजाहटजाय गंढेकारसखूवतपावे पायकर्नमेंपाकहटावे कुकडचरवीताहिमंगाय त्र्रथवाचरवीवतकालित्र्राय तिलकातेलताहासमहोई करेगर्मपावेनरसोई पीडाट्रपाकहटजावे सुग-मउपायत्र्प्रधकमनभावे.

### ॥ त्रथकर्ननीरपवनलक्षणउपाय ॥

॥ चौपई ॥पवननीरकाकोपपछांनो अथवायक्ष्मिटिमागजमांनो ताहिकर्नमलऐसीहोई मानोकाग-दजलेश्वासोई ताहीयत्नऐसामनभावे पकडमोचनासोनिकसावे दसमूलीतैलताहिहितहोई अथवाग-मंतैलघृतसोई पायकर्नमेंयक्ष्महटावे सोजाटूरपिडकटजावे चंवापत्ररसगर्मकरावे पायकर्नमेंयक्ष्महटावे अकरकरेकाकाथवनावे गरारेकरेताहिसुखपावे ईसवंदअखदाडिमहोई इनकानीरिनिकालेसोई ताहि-गरारेकरेताकाथवनावे गरारेकरेताहिसुखपावे ईसवंदअखदाडिमहोई इनकानीरिनकालेसोई ताहि-गरारेकरेसुजांन होवेकर्नरोगकीहान कंडेआरीफलनसुआरचढावे आवेछीककर्नसुखपावे कौडा-मिठातेलमंगावे तासंगनीरवरावरपावे चाढआगनपरनीरजलाय तेलरहेपुनित्श्रीषधपाय सीसाकालालूणमंगावे खारीसिधूलूणरलावे मर्चसुंठसमचारोलीजें पीसतैलमेंश्रीषधदीजें तैलगर्मकरपावेसोई चीडायक्ष्मदूरसभहोई वालासुंठीकुठमंगावे ईसवंदसमभागरलावे साडेत्रेत्रैमासेलीजें पीसनीरसंगिटिकिकीजें तोलेपाचतेलिलल्यावे टिकविचित्रतेलगडकावे कोसातेलकर्नमंपाय कर्नपीडताहीकट-जाय पादमोरपक्षीकाल्यावे कुठथोंमताहीसंगपावे वृषभपत्थरीसुंठीलीजें चौदाचौदामासेकीजें सुहागामासेसातरलावे एकसेरितलतेलिमलावे अजामूत्रइकसेरिमलाय चाढअगम्वपस्तेलपकाय सोई-

तेलगर्मकरपावे कर्नपीडताहीछिनजावे सुपेदीकुकडांडकील्याय मलेखूवकरझगाउठाय श्राफीमिमिछा-यकर्नमें पावे सौजादूरपीडहटजावें थोहरकीजढतेलिमलावे चाढत्रागनपरतेलपकावे कोसातिलकर्नमें-पाय कर्नपीडताहीकटजाय सुहाजनजढसतमासेल्यावे पीसनीरसंगकल्ककरावे त्र्याधसेरतेलतिलपाय चा ढत्रगनपरतेलपकाय कोसातेलकर्नमेपाव कर्नपीडताही छिनजावे त्र्याकथोहरकेपत्रमंगावे तिनपरकीं डा तेललगावराखत्रगनपरसेककरावे ताफुनिमलेनीरानिकसावे सोजलवूंदकर्नमेंपाय कर्नपीडताहीकटजाय व करेका भुनि पित्ताल्याय पायकर्नमे सुखंडपजाय मूली पत्रमस्वीरिपतावे कर्के गरमकर्नमें पात्रवे वर्च कुठ ऋष्यां ममंगावे मासेमांचपांचसमल्यावे निमोलीमासेतींनमिलाय पाडोएकतिलतेलरलाय चाढत्र्रणनपरतेलप-कावे कोसातेलकर्नमेंपावे कर्नपीडताही छिनजाय खुर्कपाकसभद्रहटाय पडेजीवकर्नमें कोई ऋथ-वानीरकर्नमें होई फारसनामिक मैकरमांनी स्त्रावरफतनदरगो शपछांनी एरन स्त्ररनीकाष्टमें गावें पो-लीहोएनालवतभावे एकतर्फतिसवस्त्रजोहोई तैलिभिगोयवालिएसोई दूसरितर्फकर्नमेपावे नीरजी-वदुखदूरहटावे कर्नवीचनिजन्त्रगुलदेवे एकपादपरठाडाहोवे नीचेदेखटपोलीमारे वारवारजहयतन-विचारे वानुसारलेखीकलित्र्यावे नीरकर्नतेवाहरत्र्यावे जेकरकमीकर्नमेंहोई स्रंगूरीसिरकात्र्यानेसोई कमीदूरसिरकाजवपावे मुकत्तरकर्नवीचवापावे सकमूनीसिरकादोईमिलाय खूपतपायकर्नेमेपाय कमीदूरमरजावेसोई सुगमउपायकरेसुखहोई मुसवरनीरपायरगडावे कर्नपायकमिदूरहटावे तुमात्रं-गनीवीचपकाय रसनिचोडकर्नमेंपाय दुर्गेधीपाककर्नतेंत्र्रावे पुरातनहोएत्र्यसाध्यकहावे सुहागापी-सकर्नमें की जे ताहू परिवृत्सदी जें यक्ष्म शुद्धपाकहट जावे सुगम उपाय अधकमनभावे एरन अवसरी-हविचारी जामनचारपत्रमनधारी इनकाकाथगर्मकरपावे पाकटूरसभपीडहटावे सुहांजनजढजल-पायापिसावे पायकर्नमेपाकहटावे यक्ष्मदूरपीडाहटजाई सुगमयतनऋतिहीं सुखदाई

## ॥ त्रथकनेमलक्षलनउपाय ॥

॥ चौपै ॥ जेकरत्र्रथककर्नमलहोई चिर्कगोशनामाकहुसोई जेकरवालकछोटामांनो पाककर्नते-श्रघकपछांनो कुमारत्र्यवस्थावालकहोई श्रापपाकहटजावेसोई जेकरत्र्यापदूरनाहोई ताहियतनऐसा करसोई श्रंजरूतफुनिमधूमंगावे वत्तीऊपरपीसलगावे कर्नवीचराखेनरसोई खोई सिरकातोलेदोईमंगावे मधूताहिसमखूपपकावे सिरकाजलेमधूरहजाय पायकर्नमंपाकहटाय छो-टासन्दर्कनमहोई तनीननामफारसकासोई दिमागदोषखुपक्रिघटावे पेटभरेपरसन्दनन्त्रावे भौजनसूख-मिन्नायजोहोई फाकाकवहुंकरेनिहसोई स्त्रादफुलेलकर्नमेंपावे ऐसेरोगनडौरसुखावे सुंठीदशमासेमे-गवावे खसखसतोलेदोइमिलावे कंदुनीनौतोलेसंगपाय करइकत्रफुनिदर्डकराय तीनसेरगोदुग्धमं-गावे वीच डीपधीपायचढावे त्र्याधसेरदूधजवहोई तवउतारपुनराखोसोई दोतोलेशर्करतामेपावे केश-रमासाडूडमिलावे दिनचौदांतकसेवनकारेए कर्नेशब्दखुष्कीसवहारेए कर्नसब्दजववातदिखावे गर्मतैल कर्नमहिपावे वादीभोजनकरेनसोई भोजनकरसुखनिद्राहोई ॥ दोहा ॥ जेकरगाढेदोषतेकर्नसन्दज-वहोय त्र्रथवाहोवेसीततेउदरदोषवाकोय ॥ चौपै ॥ कर्नपीडकायतनजोहोई पाछेलिखाकीजिएसोई त्र्यामाशयकोशुद्धकरावे निर्वलदेहहोतहैजवही भोजनथोडात्रप्रधकनखावे सन्दर्कनेंमेहोवततवही दीर्घरागमुखसीहटजावे निर्वलदेहसीईप्रगटावे ॥ दोहा ॥ गंढेकारसलीजिएताहिकर्नमेंपाय त्र्रथवातेल-कटहलकापावेसुखउपजाय जेकरत्रातिऊचासुनेकरीगोसकहुसोय पुरातनहोएत्रासाध्यहैवृथायतनतवहोय

॥ चौपै ॥ दोषनवीनकर्नमेंहोई उदरिमागदोषवाकोई ताहियतनकरसीघहरावे गमंहुश्राडकर्नमेंपावे पतलादोषहोतहेसोई श्रावतवाहरश्रतिसुखहोई तुंमेकीजहरसिनकसावे वृंदवृंदकर्नमहिषावे मूञछेरकाश्रांनोसोई श्रथाश्रजामूत्रजोहोई कर्नवीचसोईनरपावे बोल्लपनताहीखिनजावे विविद्धिंखिलकामंगवावे साडेत्रेत्रेमासेपावे मुसवरतुंमालीजोदोई पीनेदोदोमासेहोई रगडनीरसंगताहिपिलावे थोढाकर्नवीचनरपावे करेयतनताहीसुखहोई वोल्लापनहरजावेसोई एरनतैलताहिमंगवावे तैलपोलिश्रातासंगपावे जारांसेरनीरसंगपाय चाहश्रगनपरनीरजलाय रहेतेलकर्नमेंपावे बोल्लापनताहीखिनजावे
बाविडंगचित्राकुठल्यावे श्रासगंधविवारासंगमिलावे हलदीदारहदंलश्रांनो संभालुजहएरनकीमांनो
सुहागात्रिकुरासंगमिलावे साडेत्रेत्रेमासेपावे ईसवंदत्रश्रधसेरमंगाय सेरदोईतिलतेलामिलाय वीससेरजलपायचढावे रहेतेलनीरजलजावे तेलकर्नमेंपावेसोई वोल्लापनदूरताहिसुखहोई राईहलदीथोंममंगावे निवपत्रश्रजुश्रांइनपावे वर्चपानजहसंगमिलाय नीरतेलतिलपायचढाय जलेतेलनीररहजावे पायकर्नवोलापनजावे जेकरगरमीषुष्कीहोई विनायतनहरुजावेसोई पत्तदोषश्रतिदीरघमांनो ताहियतनिषच्चपछांनो जेकरयखमकर्नमेहोई चल्लेपाकपुनिवालासोई रातसमेऐसीविषकरिए लेतिलतैलकर्नमेधिर 
प्रभातसमेऐसामनभावे गर्महुश्राडकर्नमेपावे जाविषयक्षमपाककरसोई वोलापनदूरताहिसुखहोई.

## ॥ श्रथकर्नवीचफसीचीजकाउपाय ॥

॥ चौपै ॥ दाणात्र्रथवाचीजजोकोइ कर्नवीचफसजावेसोइ ताहियतनकरवाहिरश्रावे लेसदार-कौचीजमंगावे लोहवानगूंदवाहोइ कपडेसंगलपटेसोइ संगमुमंचुकपडालीजे युक्तिसमानकनंमेंदीजें चिमडचीजकरवाहिरसोई श्रागेयतनश्रीरसुखहोई श्रीषधवीचनाासिकापवे जासोंछीकजोरसंगन्नावे मुख श्ररूनाकंवदकरऐंसें जोरकरनपरपहुचेजैसे जाविधचीजटूरकरसोई श्रागेयतनठौरइकहोई लंबीतूवीछिद्रक ढांवे श्रथवाठृंगकर्नमेपावे श्रापपायमुखचूसेसोई फसीचीजतववाहिरहोई कर्नमूलसोजाप्रघटावे सरेरोरग कार्धिरखुडावे श्रथवाऊपरजोकलगाय श्रागेठौषधलेपकराय जढिहंगूटलूणमंगवावे हलदीजढनुंमेकील्यावे द्यारमेलपीसेंनरसोइ करेलेपखावेसुखहोइ कुचलावोलमुसबरल्यावे तुंमेकीजढलूणमिलावे सुहांत्रनजढताहीसंगपाय पीसलेपकरसोजहटाय ग्रहसनहर्डमचंमगवावे कंडेश्रारीपुष्करमूलमिलावे कर्दुमुख्यरिक्टाजोइ भिडंगीककडासिगीसोइ धमाहमेलसमभागामिलावे करेकाथफुनित्ताहिपिलावे कर्नमूलताहीछिनजाय सुग्मयतनकरदोषहटाय इतिकर्णरोगाध्याय:॥

इतिश्रीचिकित्सासंग्रहेश्रीरणवीरप्रकाशभाषायांकर्णरीगाऽधिकारवर्णनंनामदसमोऽधिकारः॥ १ • ॥

### ॥ ऋथनासिकारोगनिदाननिरूपणं॥

॥ दोहरा ॥ नासारोगनिदानकोभाषोभर्छैंबनाय ताकेभेदसमस्तसोश्रागेदेहुमुनाय ॥ दोहरा ॥ नासा-रोगश्रनुकमकहोत्रंथनकेश्रनुसार याहिभेदबर्ननकरींसोहैविविधप्रकार नासारोगजुतीसहैऊपरचाराहिजान ताकेनामबषानहींभिन्नभिन्नपरमान ॥ चौपई ॥ पीनसइकप्रतीइयायजुपांच पूर्तिनासरूजपाकहिशांच क्ष-वथूश्रीरेष्वंसथूकाहिए दीपतफुनप्रतिनाहजुलहिए परिश्राबनासाशोषकहीजै श्रागेश्रर्वुदसोलखलीजै सी-श्रवुंदहैसातप्रकार नासात्रश्रंहिचारविचार नासाशोथचारफुनिकाहिए रक्षपितफुनिचारहिलाहिए पूयर-कइकहीतुमजांनो तीसचारयहरोगपछानो.

## ॥ त्रथपीनसपूर्वरूपलक्षणं ॥

॥ चौपईं ॥ छोककरेमस्तकरहभारी ऋंगवंदरोमांचितकारी ऐसाजवकारणप्रगटावे पीनसरुजजा-नोदरसावे

#### ॥ अथअपीनसरागलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ बद्धनातिकाजिसकीरहै गंधत्रवररसज्ञाननलहै धुषतीसूकीगीलीकवै फुनपीनसरूजहो-वेतवै वातत्र्यवरकफर्तेयहजान पीनसरुजयुतपुरुषपछान रुजप्रतिश्यायकेलक्षणजोय तासमाहिसवजा-नोसोय

#### ॥ श्रथपीनसरोगउपाय ॥

॥ दोहरा ॥ कहाँचिकित्सानाककीसुनलीजैचितधार ज्योंभाषीवंगसेनमोतैसेंकरोउचार ॥ चौप ॥-ई ॥ सवहीपीनसरूजमंझार निवातगेहमनिश्रयधार शिरश्रम्यंजनस्वेदिहजान भोजनश्रम्लकटूयहमान् न नसुवारवमनवृतपानसुकीजै यथायोग्यपीनसरूजछीजै ॥ श्रम्यच ॥ पीनसरूजजवप्रगटितहोय क-रोचिकित्सानरतवसीय गुडश्ररूदिधपुनमरचरलावै पीवेपीनसरोगमिटावै पंचमूलकोकीजैकाथ दुग्ध-मिलावैताकेसाथ चित्रालेसमहरडमिलावे गुडश्ररूवृतपुनतामापावे पीवेपीनसकोहोइनाश दुखदूर-तनसुखपरकाश.

### ॥ त्रथत्रामपीनसरोगलक्षणं ॥

॥ दोहरा ॥ शिरभारोगलखिरखिरीपतलीकफवहुवार ऋरुचीहोएवहुयुकथुकीरुशतनलक्षणधार.

#### ॥ त्रथत्रामपीनसउपाय ॥

॥ चौपईं ॥ होवेपीनसिजिसेनवीन ताउपाययोंकरेप्रवीन मरचैंगुडसमगुठकाषावे रुजनवीनपीन-सिमिटजावे ॥ त्र्यान्य ॥ चौपई ॥ त्रिकुटाचित्रातितिङित्र्यान तालीसपत्रफानिजीराठान एलात्वचा-चबकयहलीजे लेसमानसभूचरनकीजे त्र्यमलवेतफुनितामोपाय गुडिहपुरातनतासिमलाय गुठिकाति-सिकीनितकरषावे पीनसरुजप्रपक्कहोजावे.

#### ॥ त्रथप्रपक्षपीनसळक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ पीनसन्त्रामकेसभिहलक्षण तामोलिषयतजानविचक्षण एकोचिन्हत्रधिकलपपैये गा-डीकफनिकसेंयोलहिये सुरत्र्रखर्णविशुद्धजुहोय पक्किंशनसजानोसोय.

#### ॥ ऋथपकपीनसउपाय ॥

॥ चौपई॥ दशमूलीकायमुलठमिलाय पाँचैपानसरुजमिटजाय॥ श्रम्यच॥ कायफलश्राद्रक-पुष्करमूल मरचमघांमुनकाकर्चूर हरडाभिडांगीकर्कटशृंगी सौंचललवणवचालेचंगी यहचूर्णसमषावै-तास अथवासंग्रकाथकरजाश पीनसतमकहलीमकजावै स्वरभेदश्वासश्ररुकासनसावै अन्यच रुज-पीनसहूंकेमंझार स्रेष्टस्वेदमर्दननसवार अरुकटुतीइएभोजनमान हितहैंवमनअवर्ष्वतपान यहनासाकोशु-द्रकरावैं वैद्यकशास्त्रज्ञ श्रेसेंगावैं रुजहीपीनसकेमंझार यत्नकरैनाहिमूर्खग्वार तातरुजतिसवहुत्रगटात-नजलाभाषेलोकविल्यात.

### ॥ ऋथप्रतिइयायरोगनिदानं ॥

॥ चौपई ॥ वहुतत्र्रजीरणजिसतनहोय वात्र्रितिभाषणकरहैजोय विष्टामूत्रहिवेगरुकावे श्ररुरितुदोष-हितैप्रगटावे सेवैद्यातलत्र्र्रितिकफकार द्विारबहुतपैकोधत्र्र्रितिधाः दिनकोसोवित्र्र्ररुनिद्याजोग जलमंजन-जलकीडापागे रजतुषारत्र्रितिबातसहारे मैथुनरोदनहास्यविचारे इन्हकारणकफद्यिरमंझार इकठीहोव-तकीनउचार वायूतहाकोपबहुधरे रुजप्रतिस्यायप्रगटसोकरे

## ॥ ऋथत्रतिइयायपीनसपूर्वरूपलक्षणं ॥

चौपईं कफकरिशरपूरणहोजावै षासीत्रंग्रगभग्नदरसावै नासाकंठधुषनबहुलागै मुखश्रावैपुनपीन-सजागे सोप्रतिष्यायपांचपरकार वातजपैतिजकफजविचार त्रिदोषजहीपुनरकजजानो तिन्हकेल-क्षणभिनवषानो.

### ॥ ऋथवातजत्रतिइयायपीनसरोगलक्षणं ॥

॥ चौपै ॥ नासाबद्धत्र्यलपश्रवैसोय गलतालु ओष्टहिसूकेजोय पीडाहोतपुडपुडीदोइ होयस्वरघा-तवातरुतसोइ

### ॥ त्रथवातजप्रतिइयायरोगचिकित्सा

॥ चौपै ॥ वातजरुजप्रतिश्यायमझार पंचलवणघृतपक्षमुधार नित्पयथावलघृतसोषावे वातजरु-जप्रतिश्यायनसावे ॥ त्र्यन्यच ॥ वातिपत्तप्रतिश्यायमझार पक्षमुत्र्योषधघृतिहतकार ॥ त्र्यन्यच ॥ मुनक्कासेंधात्र्यरहत्तेलपकावेसाथ ताहि-तेलकोलेनसवार वातजपीनसदूरिहरार गुरुउष्णवस्त्रशिरवेष्टनजान वातजपीनसमेंहितमान.

### ॥ ऋथिपत्तजन्नतिइयायलक्षणं ॥

॥ चौपै ॥ तप्तपीतजलनासाश्रवै तप्तदेहरूशतावहुतवै त्र्यप्रिसधूमरहैतिसनास पांडूवर्णरहैनिततास तृष्णायुतनरपीउतजोय सधूमवमनमनजानोसोय ऐसेलक्षणजिसतनजानो पीनसपित्तजताहिपछानो-

### ॥ ऋथितजप्रतिइयायउपाय ॥

पिनजरक्तजजोप्रतिश्याय सहमुलठघृतपकसुषाय पित्तजरक्तजहोवेनाश शीतल्लेपनहितहैताश केव-लघृतजोकरहेपान तार्तेपित्तजहोबेहान

### ॥ अथकफजप्रतिइयायलक्षणं ॥

॥चौपद्गं वहुकफ्रसितदृढनिकसेनासा सोजनेत्रऊपरपरकासा डोएतालुगळकंडूहोय स्वेतकरण-' नरजानीसोय शिरमुखभारीताकोजांन शिरकंडूतिसबहुतपछांन ऐसेळक्षणहोवतजास कफ्रक्स-पीनसजानोतास

### ॥ श्रथकफजप्रतिइयायउपाय ॥

॥ चौपे ॥ कफजरोगप्रतिश्यायमझार कटुवस्तूथूमपानहितकार कटुवस्तूश्रवपीडनहोय क-फजविषेहितजानोसोय कफकरहोवैपीनसजवे कफहरवमनकरावैतवे जोकफपीनसकेमझार गुरता-श्रवरत्र्परोचिकधार लंघनतिसकोप्रथमकरावे वैद्यउचितयाहिविधगावे ॥

॥ त्र्यउपाय ॥ कफजाहें ऋद्रकदुण्धामेलाय भीवैरुजप्रतिश्यायनसाय ॥ ऋन्यच ॥ चीपै ॥ त्रिक् टागुडयुतनस्यवाषावे रुजप्रतिश्यायकफज्ञभगज्यवे ॥ ऋन्यच ॥ काथकुलथसंगत्रिकुटापीजे प्र-तिश्यायरुजकफजाहें छीजे ॥ ऋन्यच ॥ विल्वदोइबलाजुविडंग दोइकंड यरीभद्रासंग स्वेतमूळ-तेजबल्ऋान ऋरपुननेवायहसमठान इन्हकेसाथहितेलपकावे लेनसवारकफजामेटजावे.

### ॥ ऋयसन्निपातजत्रतिइयायलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ पीनसहोवैवारंवार पुनिवृतहोजाइविकार पुनन्त्राप्रापतेहाइल्यावे भावेंपक्रम्रपक्र-कहावे वातिभत्तकपरकजुचार सभकेचिन्हत्रिदोषजधार.

### ॥ ऋथसन्निपातजन्नतिइयायउपाय ॥

॥ चौपई संपूरणप्रतिश्यायमंझार कटुतिक्षणभोजनाहितकार ॥ ऋन्यच ॥ ऋामलीत्रिकुटाऋतर कचूर यहसमचूरणघृतगुडपूर जोनरिनतप्रतिषावैतास रुजप्रतिश्यायसोहोवैनाश ऋवरहृदयकोशूल-मिटावै वैद्ययंथमतयाहिवतावे ॥ ऋथववलादितैलं ॥ चौपई ॥ धावत्वचाश्यामात्रिफलाय लोध-मुलठीतामोपाय दीपनहलदीजहसमलीजें यहसमलेकरकलकत्तीजे कल्कचतुर्गुणतैलमिलाय दश-गुणदुग्धसुपायपकाय तिसीतैलकीलेनसवार रुजप्रतिश्यायरोगानिरवार.

### ॥ त्रथरक्तजप्रतिइयायलक्षणं ॥

रकप्रवाहवरीनासाजिस नेत्रलालरंगहोवेतीतिस उरमोंघातश्वासदुरगंघ विनाज्ञानजानेदुंरगंघ न्त्रवर-भेदइकतामोजान सोसवकदूसुनोधरकान उरक्षतहीजिसनरकोहोय रक्तवद्धनहिनिकसेसीय तिसकर-होकफरसउपजाय काससहिततिसज्वरप्रघटाय उरक्षतयुततिसपीनसजान भेददूससकियावखान.

## ॥ अथरक्तजप्रतिइयायउपाय ॥

॥ चौषै॥ रक्तजहाप्रतिव्यायमझार मधुरवस्तुधृतपक्षसुधार तिसघृतकोनितकीजैपान रक्तजपीनसही-वैद्दान शीतळलेपनकीजैतास रक्तप्रातिश्यायसुहोवैनाश.

### ॥ ऋथत्रतिइयायसामान्यउपाय ॥

॥ चौपईं ॥ रुजप्रतिश्यायपाकाहित्र्यथं त्र्राद्रकयुत्तपयपीयसमर्थ यातैंपाकैरुजप्रतिश्याय तासचिकि-

स्ताकहीसुनाय ॥ ऋथचूणं ॥ जबऋरकुलथर्तितडीपत्तर दधीपायसमकरोइकत्तर गुडरलायकरषावैसीय प्रप-कप्रतिश्यायतवहोय वात्र्याद्रकसंगरवावैजास प्रतिश्यायरुजहोवनास ॥ त्र्यन्यच ॥ मघांसुहांजणवाएवि-डंग मरचिमलावोताकेसंग यहसमचूरणपावैकोई श्ररुनसवारलेयपुनसोई प्रतिदयायकाहोवैनादा बंग-सेनमतकीनप्रकाश ॥ त्र्रान्यच ॥ काथ ॥ चौभै ॥ मुथ्रेतजवलसर्षपजोड पाठाकायफलवरचसुकौड चित्रासेंधापिपलामूल सुरदारकरं जूबी जसमतूल स्त्रवरमघां लेतासामिलाय यहवस्तूसमभागवनाय इन्ह-सभकोकीजैसमकाथ दीजेरोगदूरमुनगाथ श्ररुयाहीसीतैलपकावै नस्यकरैप्रतिश्यायमिटावै ॥ श्र-न्यच ॥ नसवार ॥ चौपई ॥ स्थलजजलजसवपुष्पपछान वातहरनसवडौषधमान इनसभकासमकी-जैकाथ दुग्धिमलावैताकेसाथ ऋर्धऋर्धजलदुग्धिमलावै वनमृगपक्षीकोरसपावै मंदऋप्रिकरैतिसपाक यथनकामतसुनियेवाक क्षीरशेषरिहजावैजवै यतनकेरघृतसाधेतवै ऋनंताचंदनडौरमुलठ गंधिसतायह-करैइकठ पुनयहकूटमिलावैजास मंदन्त्रग्निजुपकावैतास तिसपकायफुनिलेनसवार प्रतिस्यायदुखदूर-निवार ॥ त्र्रथनसवार ॥ चौपै ॥ रसींतलेहुमुत्थरजुपतीस देवदारुयहसभसमपीस इन्हमींतैलसिद्धनस-वार लेवैप्रतिश्यायदुखटार ॥ श्रन्यच ॥ चौपै ॥ मनशिलसैंधावरचविडंग गुगुलश्रवरहिपावोहिंग यहसमचूरणलेनसवार रुजप्रतिर्यायरोगतुमटार ॥ त्र्यन्यच ॥ चौपई ॥ चतुरजातकीलेनसवार त्र्र्यथवा-जीरारुणविचार त्रप्रहर्नहकाहिधूपजोलेय रुजप्रतिरयायनाहाकरदेय त्र्रथधूमपान ॥ चौपई ॥ रसींत-इंगुदीगुग्गुलुपाय ऋपामार्गंसमवटीबनाय ऋप्रिलगायधूंमकरपान रुजप्रतिश्यायहोतहैहान ॥ ऋन्यच ॥ ॥ चौषै ॥ सर्वगंधकोषूपधुषावै पानकरेप्रतिइयायनसावै वावृततैलमिलायधुषावै धूमपिये-प्रतिइयायनसावे त्र्प्रवरिहाहोवेनाद्या तासचिकित्साकरीप्रकाद्या ॥ त्र्प्रन्यच ॥ लसनमुद्रचूर्णत्रिकुटाय जवक्षारितसप्ताथमिलाय इनकरजोघृतिसद्धकरावै लेनसवारवापानकरावै पूतिकंडूश्रावविनास श्वासकासपीनसतवनास

# ॥ त्रथपूर्तनासिकारोगलक्षणम् ॥

॥ चौपई ॥ कफि ( जिस्के कुपितहोजाय मूर्छितवायूमगठैत्र्याय सोईकुपतगलतालूजाके दुर्गधकरैमुखना-साताके सोनर वहीं लेकेकास मुखनासादुर्गधमकास पूर्तिनासितसनामकहायो यंथकारमतयाहिवतायो-

# ॥ श्रथपूतिनासिकाचिकित्सा ॥

॥ चौपई ॥ दुर्गधसिहतहोइनासाजास सनेहछर्दस्वेदिहततास धूम्रपानत्र्यवरनसवार यहभीताको-हैहितकार ॥ त्र्यन्यच ॥ चौपई ॥ व्याघ्रीदंतीवर्चिपसावै त्रिकुटासंधातामोपावै सियूरसपुनमेलोजास पावेतैलपकावैतास इन्हसींतेलपकाययुषाय नासापूतीरुजमिटजाय.

## ॥ ऋथत्रिकुटातेलं ॥

॥ चौपई ॥ त्रिकुटांसेंधावायविद्धंग कंटकीफलसियूर्ससंग दंतीयुतयहकीजेकाथ गूत्रसतैलिमला-वोसाथ मंदत्र्वत्रिसींताहिपकाय तेलरहेपुनशुद्धकराय याहितैलकीलेनसवार नासातेंदुर्गधीटार-॥ त्र्यत्रच ॥ शियूतैलं ॥ चौपई ॥ शियूवृहातिनिकुंभिहिलीज इनहूंकेसमडारोबीज त्रिकुटासेंधातासमि-लाय बिल्वपत्ररसपुनतिसपाय तैलिमलायपकावैताहि लेनसवाररोगमिटयाहि दुर्गधरोगहोजावैनाश शास्त्र-कोमतकीनप्रकाश.

#### ॥ ऋथनासापाकरोगळक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ श्राश्रयद्यानिपत्तजबहोय फुनसीनासिकउपजेसोय सोऊब्रणश्रतसँगलजावै नासापाकना-मतिसगावै नेत्रकोथयुतक्केदनजान ऐसेलक्षणताहिपछान.

#### ॥ श्रथनासापाकचिकित्सा ॥

॥ चौपई ॥ नासापाकरोगमंझार पित्तहरनश्रीषघहितकार रक्तमोक्षभीकरहैसोय नासापाकरोगहतहोय ॥ चौपई ॥ क्षीरीवृक्षत्वचापीसाय घृतसंयुक्तपाकरुजजाय ॥ श्रम्यच ॥ चौपई ॥ सर्जरसञ्जर्जनको-गडल्यावे रुंवलचारीत्वचामिलावे करेकाथफुनिधोवेनाक वाघृततिद्धमलेसुनवाक नासापाकरोगिम-टजावे यहउपायभीयोंप्रगटावे ॥ श्रम्यच ॥ पाकदाहउपजेजोजास शीतललेपनहितकरतास ॥ श्रम्यच ॥ गुगुलमोमसमधीउपकावे लेपेनासापाकिमटावे.

## ॥ त्रथपूयशोषितलक्षणम् ॥

॥ चौपई ॥ मस्तकजिसम्प्रतिताडनहोई रक्तिवित्तहोयकुत्तजुदोई स्त्रवरहिदोषहितैप्रगटावै स्रंत-रतेनासामुपकावै रक्तपूपतवहीप्रगटात पूप्रयरक्तयहरुजिवस्यात

## ॥ त्रथपूयशोणितनासारागचिकित्सा ॥

॥ चौपई ॥ पूयरक्तत्रावताजिसलहिये ताकी दौषधजाविधकहिये मसर्दुग्धकालेपनजीय रक्तपूय-रुजहरहैसोय इत्यादिकसवलेपलगावे रक्तश्रावनासारुजजावे

# ॥ ऋथक्यवथूनासारेग्गलक्षणं ॥

॥ चौषै ॥ नाप्तामूलजुत्रिकृटीकिहिये दुष्टवातकफतिहयुतलिहिये सोवडशब्दछीकउपजावै स्थवयु-नामइसरुजकोगावै

### ॥ त्रथत्रागंतुजक्षवयूरोगलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ तीक्षणवस्तूत्र्यादी जुराई तिसकोसूं वैनासाल्याई त्र्यरुजोकी सूर्यत्र्यतिदेखे तृणसूत्रादि-जुनासालेखे तातें छिकावहुपरकार त्र्यावतरहें सुवारंवार

### ॥ ऋयक्ष्यवथूरोगउपाय ॥

॥ चौपई ॥ ध्यवयूरोगमध्ययोजाने ॥ नासाद्वार्यमहितमाने ॥ श्रन्यच ॥ चौपई ॥ मधामुनकासुठ विडंग ॥ श्रवरकुष्ठतिसपावैसंग ॥ यहसवसमलेकीजेकाथ ॥ तैलपकावैताकेसाथ ॥ ताहीतेलकीलेनस वार ॥ क्षवयूरुजकोटूरनिकार ॥ श्रन्यच ॥ श्रजामिझघृतमाहिपाकाय ॥ श्रथवातैलपकायवनाय ॥ याहू-कीलेवैनसवार ध्यवयूरोगटूरकरडार घृतश्ररुगुगुलमोमिनलाइ धूनीदेध्यवयूनरहाइ ॥ श्रन्यच ॥ चौपै॥

# ॥ ध्वंसथुभ्रंशथूलक्षनउपाय ॥

सवयुकीजोचिकित्साकही ध्वंसयुमेतुमजानोसही पित्तसंचयशिरपूरवजांनी कफशोषितजहकरेसोमां-नो छीकत्ताहितेंत्र्यावतनांही श्वंशयूहजतिसनामकहाही छिक्काकरठीषधजोहोई सोसवइकठीकीजैसोई तिनहिपीसकायफलपावे सोडीषधमध्यनडीधरावे नासानडीधरफूकैतास होइजावेरुजश्वंशयुनास कणाकुठद्राक्षाविल्वनागर तैलपकावेइन्हमोसमधर श्रथवाषृतपकायतिहसंग नसवारदेयरुजस्यवथूभंग-

# ॥ त्रथष्वंसथूनासारोगळक्षणम् ॥

॥ चौपई ॥ सिनम्बलवणदम्धकफजोई जिहनासातिप्रगटतहोई सूरजतपैतवहींनिकसावै ध्वंसयु-

# ॥ त्रथदीप्तनासारोगलक्षणम् ॥

### ॥ श्रथदीप्तरोगउपाय ॥

॥ चौपई ॥ दीप्तरोगनासाजिसहोय भित्तहरस्रौषधिहतहैसोय शीतलमबुरलेयनसवार दीप्तरोगनासा-तेंटार निवरसोंतकीलेनसवार दीप्तरोगमैहेहितकार मिलायदुग्धजलिंसचनकरै यतिभीरुजदीपतटरै मुदगस्त्रामलेयूषहिसंग पथ्यषायरुजदीपतभंग

## ॥ श्रथत्रतिनाहनासारोगलक्षणम् ॥

॥ चौपई ॥ कफसंयुगताहिवातउदान मारगस्वरयहरोकैत्र्यान वातसहितकफस्वरहिरुकावै रुजप्रति-नाहनामतिसगावै.

## ॥ ऋथप्रतिनाहनासारोगउपाय ॥

॥ चौषै ॥ प्रातिनाहरोगनासा। जिसहोय सनेहपानहितकरलपसोय स्निग्थपूमशिरवस्तीजान वातहरन-उौषधसभमान बलातैलभीहैहितकार ताउपाययोंकीनउचार.

## ॥ त्रथनासारोगपरिश्रावलक्षणम् ॥

॥ चौपै ॥ निरमलजलजिसनासात्र्यावै श्वेतपीतवाकफिनकसावै रातसमातिसवहुतपछान परिश्रावयहलक्षणजान.

#### ॥ ऋथश्रावउपाय ॥

॥ चौपर्रः ॥ नासाश्रावरोगहोइजास हैनसवारउपायजुतास तीक्षणत्ररुत्रवपीडनकरै तीक्षणंधूमन्त्रा-नसोधरे ॥ त्रम्यच ॥ देवदारुचित्रालेसंग धूपदेयरुजनासामंग ॥ त्र्रम्यच ॥ त्र्रजामांसभीहैहितकार नासाश्रावहितातैटार'

### ॥ ऋथनासाशोषरोगलक्षणम् ॥

॥ चोपै ॥ कफकोवातसपित्तसुकावै नासाशोषरोगतिसगावै वडेकएसींत्र्यावैश्वास श्रैसेजानोल-

#### ॥ ॥ ॥ ॥ऋथउपाय ॥ ॥ ॥ ॥

॥ चौपई ॥ नासाशोषरोगाजिसलहिये वृतदुग्धतासकोहितकरकहिये त्र्ररुषृततैलकोलेनसवरि नासाशोषरोगकोटार ॥ त्र्रन्यच ॥ केवलजोकीजैषुतपांन तीभीहोयशोषकीहांन त्र्रारसवनसगपक्षा-

# मास पानपथ्यमोंहितकरतास श्रवरसिनग्धधूमहितकार श्रसउपाययोंकीनउचार.

# ॥ ऋथन।सार्वुदरोगलक्षणं ॥

॥ नासात्र्यवुदसातप्रकार ताकेंलक्षणलेहुविचार वातिषत्तकफरकजमेद सिविषतत्र्र्यरमांसाहभेद वेरम्या जिसहोयत्र्यकार त्र्यवुंदरोगसुताहिविचार त्र्र्यवुंदउपाय त्र्र्यशिहरोगचिकित्साजेती त्र्र्यवुंदरजकीजां तिती त्र्र्यवुंदत्र्यशंहिएकसमान भिव्वचिकित्सानाहिपछान ताकेलक्षणभिव्वहिजोय त्र्र्यवुंदरजमोंदेखोतेय यथवृद्धितैनाहिवखाने सोसमुझे त्र्रपनेमनस्याने.

### ॥ त्रथनासात्रश्रोगलक्षनं ॥

॥ चापई ॥ ज्यांगोस्तनइवहावैजोय नासात्र्यशंकहाजैसीय त्र्यशंरागइहचारप्रकार श्रवुंदश्रशंए-मंनधार रक्तपित्तकरताहिविचारी त्र्यवरवातकफभेदसह्यारी.

#### ॥ त्रथनासात्रर्शरोगउपाय ॥

॥ चौपे जोनासामीं ऋशंलपाव ताकोयह उपायलपपाव गृहधूमकणासेंधायवस्यार करंजूदालहरू-पुनडार ऋपामार्गकेलीजेवीज इन्हसींतेलपकायमुलीज तासतेलकीलेनसवार नासाऋशिगकाँटार रन्यच रक्तकरवीरकेपुष्पमंगाव ऋवरचंवेलीपुष्परलाव इनमीतेलपकावेजोय लेनसवारऋशंस्ज. विया ऋत्यच ॥ चित्राचबकसेंधाकंडेयारि करंजवीजदीप्यापुनडारि गौमूत्रयुततेलपकाव नस्यकरे-जऋशीमटावे.

### ॥ त्रथनासाशोथरोगलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ नासाद्योथचारपरकार वात्तपित्तकफरक्तजधार संभिपाततैएकहिंहोय लक्षणभिन्नजा-

#### ॥ श्रथनासारोगेसमान्यउपाय ॥

॥ चौषे॥ याहिरागसींशोथजुहाय ताहिउपायकरेनरसीय शोधरोगमोदेखिवचारी प्रथवृद्धितेनाहिउचारी लसुनमुद्गजवन्नरुजवन्नार त्रिकुटाजहसमचूर्णसद्गार करेसिद्धघृतलेनसवार न्न्रथवामदंनदोषिनवारस्वावेपीनसकासनसावे दुरगंधश्वासकंडूमिटजावे ॥ त्र्रान्यच ॥ तालीसितितडीत्रिकुटान्नान चित्राश्रमलवेतप्रमांन जीराचवकजाहिसमलीजें एलात्रज्जदलपादमिलीजें पीसपुरातनगुडहिमिलाय खानेश्वासकासिटजाय पीनसरोगहोतहैनास वैद्यकमतज्योकीनप्रकास सियूवरचद्राक्षत्रिकुटाय रहसनसें
धालेसमभाय तैलपकावैतिन्हकेसंग नसवारलेयनासारुजभगं ॥ दोहा ॥ चिकित्सानासारोगकीभाषाभलैं
वनाय वैद्ययसमझयाकोंकरे दुखहरसुखप्रगटाय.

#### ॥ ऋथऋसाध्यलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ यहसभपीनसभाषेजेते बहूचिरराहिश्रसाध्यहैंतेते जोपीनसरहैबहूचिरकाल रुमजुपछैसि-तलंबुजुविशाल इसकरवधरश्रधभीहोय नेत्ररोगबहुपगर्टेजोय शोधश्रक्षिमंदहोइतास श्रवुंदश्रशंकासश्र-रुवास.

#### ॥ त्रथकष्टसाध्यलक्षणं ॥

॥ चौषे कभीनासकाचलणेलागै वंदकभीकभिमूकेजागे दुर्गधीगधज्ञाननहिद्दोय कष्टसाध्यकहि-यतहैसोय ॥ इतिनासारोगचिकित्सासमाप्तम् ॥

#### ॥ त्रयनासारोगपथ्यापथ्यत्राधिकारनिरूपणं ॥

॥ दोहरा ॥ पथ्यनासारोगकेश्रवरश्रपथ्यप्रकार सुनहोवेद्यप्रवीननुमसोसभकराँउचार ॥ श्रथपथ्य ॥ चौपै ॥ गंडूषश्रवरलंघननसवार लेपनवमनस्वेदपरकार नाडीरुधिरमोक्षफुनिजानो शिरमदंनतैलादिपन्छानो यवचावलजुपुरातनकहियेमुंगीघृतकुल्र्यहितलहिये वनमृगपिक्षनकोरसमास वृंताकसुहांजनलसुन-प्रकाश लबुमूलीजुककोडेजांनो मदरात्रिकुटालवनपछांनो लघुसिनग्धिहतभोजनमान तप्तोदकलपले-हुमुजान पोस्त्रपस्तपस्तप्रजानो कफहरवस्तुसमस्तपछांनो ॥ दोहरा ॥ नासारुजकेपथ्यजोभाषेसभीसुनाय श्रवश्रपथ्यवरननकरांसुनलीजैमनलाय ॥ श्रयश्रपथ्य ॥ दोहरा ॥ क्रोधशयनश्रतिश्रमलश्रतिश्रति गुरुभोजनजांन वेगपुरीषादिकरुकेमहाश्रपथ्यपछांन इतिनासारोगपथ्यापथ्यत्रिषकारसमात्र ॥ दोहरा ॥ नासारोगवषान्योप्रथमहिकह्योनिदान पुनिहीचिकिरसावरनकैपथ्यापथ्यवषान इतिनासारोगसमात्र

# ॥ ऋथनासारोगेकर्मविपाकहेतूमाह ॥

श्रथकारणं ॥ दोहा ॥ जिसनरपूरवजन्ममेकुर्कटहत्याहोय वक्तनासिकाहोतहैकमंविपाकहिसोय तासिह-दोषिनवारणेरवर्णटंकइकमांन वेदविप्रकोपूजर्केविधिवतदेवेद।न श्रन्यच जिसनरपूरवजन्ममें वृषना-साकारछेद पूर्विनासरुजहोतहैउपजेबहुतिसखेद श्रम्यच चौपै पूर्वजन्मकीविधिहिविचारी लवनचुरा-याजिसनरनारी शीणेगासरुजितसतेहोय सूर्यकहावैश्ररुणिहसोय नासारुजकाकरेउपाय दिजदेवगुरूश्र-रूपूजेगाय सूर्यपूजेमनचितलाई नासारोगगुरतिमटजाई चौपै उत्तमपुष्पगंधश्रवादि सुरगुरुपित्रदिज-देवनश्रादि इनविनगंधिलेवेश्राप नासारोगहोयितस्थाप.

#### ॥ ऋथउपाय॥

॥ चौपई ॥ रूपाइकपलतोलमंगावै ताकोइकिशवालिंगवनावै दक्षिणभागकुवेरिबठाय स्वामीका-र्तिकवामसुभाय गणपितश्रिश्रग्रगंधर्विहिपाछे विधिवतसेवसमग्रीश्राछे गोघृतयवित्खतं दुलपाय हवन-करैशिवमंत्रपढाय करसंकल्पवित्रकोदेवे तातेंमुक्तिहोयमुखलेवे ॥ दोहा ॥ नासारोगवषान्योकारणसह-उपचार छित्रनासकादोषजोताकोसुनपरकार ॥ इतिनासादोष ॥

### ॥ त्रथछिन्ननासिकाकारेणं ॥

श्रुतिस्मृतिकीकथामझार नाहीवैठतजोनरनार श्रह्मुरब्राह्मणानियाकरे नासाछिन्नदीषतनधरे सकैनबैठनसभामझार ताकोभाषीयहउपचार.

#### ॥ ऋथउपाय ॥

॥ चौपई ॥ वस्त्रसहितइकदरपणलेबै विधिसीब्राह्मणकीयहदेवै याहिदोषतेमुक्तिकहावै करमबि-पाक्रप्रथमतगावै ॥ दोहरा ॥ नासारजकेदोषसवकहेजुविधिश्रनुसार श्रवमुखरजकेदोषसबन्त्रामेसुन-चित्रधार इतिछिन्ननासादिदोषसमाप्तम् ॥

#### ॥ श्रथज्योतिषकारणउपाय ॥

॥ दोहरा ॥ द्वादशबरकेमध्यमें किसिबरकठेजान सूरजदानी श्रव्शुकजहती रूजनिसकमान नासा-रोगाविकारसो निश्चेजी गकरंत व्याधक्षेद्रात्रश्रदा श्रुमेनाना रूपधरंत सोनरता हिश्रवद्यकर दृढमने प्रमधरेय तीनो बहकी पूजना विधिसं जुगतकरेय जोतीनो की सक्तनहीं तौसूरजहितदानु जपपूजा विधय इकरता हिही-तक व्यान इतिनासारे गोज्योतिषसमात्रम्,

## ॥ त्रथान्यप्रकारनासिकारागवर्णनम् ॥

॥ चौपे ॥ चलेरुधिरजवनासिकमाही नकसीरनामजगवीलतताही रुश्राफनामफारसकाहोई श्रागेलक्षणमुनिएसोई जेकररुधिरतापर्मेत्रावे सोवुन्हांनकारुधिरकहावे ताकोवंदकरेनहिकोई रोग-दूरकालक्षणसोई हहन्त्राठपहरकीहोई ऊपरचलेवंदकरसोई प्रथमजतनपुसीमनभावे नाहिनासिका-र्के किरछुडावे जेकररुथिरदिमागजहोई त्र्यतिशिरभीडाकरहैसोई त्र्यथवाशिरपरचाटलगावे ताकरसि-रनाङीफटजावे इनकारननकशीरजोहोई करेवंदसुनश्रीषंघसोई पलासपापडामुत्थरल्यावे कचनारवृक्ष-काछिलकापावे नमुन्त्रारपीससमकरेजीकोई रुपिरवंदतांहीछिनहोई इजपरचंवापत्रमंगावे त्रिफला-चित्रासंगमिलावे लेसमन्त्रीषधपीसेकोई करेलेपाँशरऊपरसोई फलीनामइकवूटीहोई स्त्रनाकोईना-माकहुसोई रसनिचोडकरनासिकपावे रुधिरवंदसुषसीव्रदिखावे ॥ दोहा ॥ जेकरसजेन्त्रेगतेरुधिरन्त्रध-कजिसहोय श्रथवाखंबे श्रंगतेंचलेयतनसुनसीय ॥ चौपै ॥ ताहिश्रंगपरऐसाभावे स्तनकेनीचेयतनवन्त्रवे-सिगीत्र्रथवातूंवीहोई राखउदरपरचूसेकोई दोनींभुजापहदीजांनो नासिकायदीवृषणपछांनी इनकी-दृढकरवांधेकोई रुधिरवंदताहीछिनंहोई न्धनित्र्प्रारसकपूरसंगपावे पायनासिकारुधिरहटावे सिरसांम-दोषतेंरुधिरजोहोई वंधनलिखाकरेनहिसोई सिरमांमीरुधिररोंकिएनाही स्रापवंदहोजावतताही स्प्राठ-पहरऊपरहोजावे निर्वलतात्र्पतिहींलखपावे ताहीवंदकरेनरसोई त्र्रथवागरमीखुषकीहोई त्र्रप्तीधूप-कररुधिरदिखावे ताहिवंदकरसुखउपजावे चंदनमुँथरवांसाल्यावे पन्हीजढिपतपापडपावे साडेत्रैत्रै-मासेपाय चारसेरजलकाथवनाय सीतलकरपीवेनरसीई रुधिरवंदताहीमुखहोई ॥ दोहा ॥ तोलेपांच-मंगाईएखंडत्र्यामलेदोय सेरदोईजलपायकेसेडराखिएसोय गर्लेतोमर्दनकीजिएशिरपरलेपकराय सेव्हर् हेसोपांनकररुधिरवंदहोजाय ॥ चौपै ॥ श्रर्धांगरोगसगताजोहोई हुकनागर्मलिखाकरसोई रुधिरवंदने ताहीहोजाय श्रीषधकरदुखदूरहटाय हरीडकसुंभातुरीमंगावे काचनारभागसमपावे नसुत्रारभीसक-रलेंबकोई 'रुधिरवंदताहीछिनहोई वांसापत्रिड दाोलाल्यावे पलासगूंदखबलसंगपावे साडित्रेत्रेमासे-होई ऋजादूधसंगपीसोसोई मिसरोमेर्छपांनकरवावे ताहीछिननकसीरहटावे खद्म लघासपीसकर-छीजें रसानिचोद्रकरनासिकदीजें रुधिरवंदताही छिनहोई श्रीषयकरेसुखउपजतसोई.

### ॥ त्रथरोगपीनसवर्ननं ॥

॥ चौषे ॥ छिद्रनासिकावंदजोहोई सुगंधीयहणकरेनहिसोई षयसुमनामफारसीजांनो श्रथकदोमकफह्तेंमांने गाढीपवनवीचरुकजावे कठिनसुश्रासत्र्यतिहींदुखपावे रहसनपत्रलीजिएसोई जयतनामकरवडीजोई पीसताहिरसनासिकपावे पीनसरोगसीघ्रहटजावे जढपलासकीसुंठील्यावे पुष्पपातकीमचीमेलावे बार्चाडगकांफलसमपाय वरावरकौडातेलमिलाय चाडश्रगनपरतेलपकावे श्रोप-

घजलेतेलरहजावे सोइतेलनसुन्नारचढाय पीनसरागताहिछिनजाय घनिन्नाजीराश्वेतमंगावे त्र्यजुन्नां-इनसीसालूणमिलावे वांसामचीचित्तरापाय पिप्पलामूलसोसंगरलाय साढेनेत्रेमासेलीजें त्रीरन्नीपधी-तामंदीजे दाढिमन्त्रजमोदामगवावे धाईगजपिप्पलसंगपावे त्र्यामलीवालविष्वसंगकीजे साढेदस-दसमासेलीजे त्र्यठाईमासेकत्थरलावे पीसछानफकीवनवावे प्रातसातमासेनितखाय पीनसरोगता-हिहटजाय कंडेन्त्रारीछोटिफलरसलीजें पीनसदूरनासिकादीजें कलीजीमून्नगधेकाल्यावे पीसना-सिकावीचचढावे त्र्यजामूननसुन्नारचढाय पीनसरोगताहिहटजाय.

## ॥ त्रथदूर्गधीनासिकावर्ननं ॥

॥ चौपई ॥ दुर्गधोदोषनासिकाहोई निकलदोषदुर्गधोसोई ताहियतनकरसीघ्रहटावे विनायतनके संमुखपावे जैफलमासेतींनमिलावे दारचीनीलींगजलपत्रीपावे तींनोमासेतींनमिलाय मधूमेलचटनी-करखाय त्र्रांवगुलीकापित्ताहोई सेरएकचूरनकरसोई पुरातनगुडसमभागमिलाय चौदांमासेप्रतिदिन-खाय दुर्गधोदूरताहिछिनहोई सुगमउपायडौरसुनसोई मूत्रऊठकानासिकपावे तरहीछिनदुर्गधीजावे-

### ॥ त्रथयक्ष्मनासिकावर्ननं ॥

॥ चौपई ॥ यहमनासिकाभीतरहोई जराहतवींनीनामासोई सरीहरूष्णकाछिलकाल्यावे ताहिका-थकरनाकपुलावे चंवेपत्रकारसनिकसाय त्रिफलाकत्थताहुमेपावे पीसनासिकामर्दनकारेए यहमटूरपी-डादुखहरिए ॥

## ॥ श्रथनथूरनासिकावर्ननं

॥ चौषै ॥ मांसनासिकामेंवधजावे श्रादयध्मपाछेदृढपावे रोगत्र्यसाध्यदूरनिहहोई काटमांसवाहर करसोई तीक्षणत्र्यतिनसुत्र्यारचढावे नथूरदूरताहीसुखपावे ॥

### ॥ त्रथववासीरनासिकाववर्ननं ॥

॥ चौषे ॥ श्रथकमांसहैनासिकमाही वासुर्खांनीकहिएताही नसूरवासूरकाभेदपछांनी श्रथकमां सदोईकामांनो नसूरमांसभीतरलपटावे वासूरमांसिरचारदिखावे श्रश्रदिमागसंगलपटाहोई चाररंश्र परदौडतसोई कर्ननासिकाछिद्रविचारो चाररंश्रपरमांसिनहारो रंश्रनासिकाप्रापतहोई ववासीरकहुना सिकसोई श्रसाध्यरोगपरऐसाकारए विनायतनदुखकैसेंहारए रोगीसीधासेजलिटावे देखमांसलेसूत्रवं धावे दृढकरपकडवेठिएसोई हिलायखैंचवाहरतवहोई वाश्रंगुलीपरघृतलपटावे वीचनासिकाफेरिफ रावे वलकरऐसायतनपछांनो रोगीहोसविहोसीमांनो ऐसायतनविनाभयहोई श्रागेयतनऔरसुनलोई-

॥ दोहा ॥ फक्कोलेहुजंगारकिनौतादरसंगपाय सज्जीमधूमिलायकेवनीऊपरलाय ॥ चौपै ॥ वन्नीवीचनाप्तिकापावे ववासीरनाप्तिककीजावे न्नप्रधक्तमांसकटवाहिरहोई न्न्नागेयतनऔरविधसोई नु-सादरखूपमहींनिपसावे न्न्नांदरएकभेडकील्यावे न्न्नांदरधोयनुसादर्रसोई वीचपायमुखवांधेकोई मले-खूपजलपान्तरमाही निकालनुसादरलीजोताही जंगालतैलितलवीचरलावे कर्नवोचन्न्ररूनासिकपावे वासुररोगनष्टतवहोई सुगमयतनकरदोषनकोई मांसदूधन्न्ररुकणकनखावे न्न्नवर्शनिठाइसकोईनमावे रहेपालपरदोषनकोई न्नीपधकरसुखउपजतसोई ॥ इतिश्रीचिकित्सासंग्रहेश्वीरणवीरप्रकासभावाबांका सारोगा ८ धिकारकथननामएकादसो ८ धिकारः ॥ ११ ॥

#### श्रीरणवीरप्रकाश.

### ॥ त्रथमुखरोगनिदाननिरूपनं ॥

॥ चौपई ॥ त्रनूपदेशमृगपक्षीमास भक्षणकरै जुत्रातिकरतास उउदत्रापिजोदालदवाही दूषद-धीत्रातिकरजोखाही वायुपित्तकफकुप्तहिहोय मुखमेरुजप्रगटावतसीय सोमुखरुजहै वहुपरकार भिन्नाभे-समवकरोउचार

## ॥ त्रथमुखरोगत्रनुक्रमिका ॥

॥ दोहा ॥ मुखरोगत्र्यनुकमकहोवरनोसप्तस्थान उोष्ठदंतदंतमूलहीजिव्हातालूजान त्र्यवरहिकंठपछानि-योपुनाहिसर्वशारजान सोसवकहों विचारकेमुश्रुतकेत्र्यनुमान ॥ चौपई ॥ प्रथमहिं उोष्टनिदानवषानो त्र्रष्ट-प्रकारताहिकेमांनो वातजापित्तजकफजकहावै त्रिदोषजरक्तज्रयंथलपावै मांसजमेदजकीनवषान ऋविघा-तजयहत्रप्रष्टमजान ॥ त्र्रथवात जडोष्टरोगलक्षणं ॥ चौपै ॥ डोष्टमाहिजिसकोपैवात स्यामरंगतिसडोष्टहि-ल्यात षहुरेकरडेन्त्रकडेरहै दलियतफोडतपीडागहैं वातजडोष्टरोगयेंजान पैतिजन्त्रागिकरोवखान ॥ श्रथपैतिजलक्षणं ॥ चौपई ॥ फुनसीवहुत डोष्टपरहोई दाहश्रवरपी डायुतजोई पीतनील तिसवर्णल-षैये पैतिजडोष्टपाकइमलहिये ॥ त्र्रथकफजलक्षणं ॥ चौपई ॥ पीडाविनजिसत्र्रोष्टमझार कंड्शो-थ जुहोयविकार शीतस्पर्शस्त्रिग्धसितरंग श्रैसी फुनसी होई श्रभंग कफ जाहिरोग डोष्टर्यौजान श्रवरित्रदो-पजकरींवपान ॥ त्र्राथसन्त्रिपातजलक्षणं ॥ चौपई ॥ त्र्रोष्ठरंगकविश्यामलपावै पीतकवीकविश्वेतदिपावै श्ररुश्रनेकविधफुनसीजारा सन्निपातरुजजानप्रकारा ॥ श्रथरक्तजलक्षणं ॥ **चौपई ॥ खर**जूरवरणजिस पिंडकारंग रक्तश्रावतुमजानत्र्रभंग रक्तयुक्तरहै डोष्टहिजासः रक्तप्रभातुमजानप्रकाश रक्तजडोष्ठरोगयौंजानो त्र्यारीमांसजरोगवषानी ॥ त्र्रथमासिजलक्षणं ॥ चौपई ॥ उोष्ट<del>र</del>थूलजोभारीलहि**र्वे** मांसर्पिडइवरुमयुत-कहियें मांसिजडोष्ठरोगजींजान मेदजरोगाहिकरोबषान ॥ ऋथमेदजलक्षणं ॥ चौपई ॥ घृतऋस्मांड-न्यायदरशावैं भारीषुरकसहितहोजावें स्वछस्फटकहिवर्णप्रकाशै श्रवतरहैंत्र्प्रतिस्निग्धसुभाशैं श्रैसेडोष्ट-जासकेलहियें मेदजकेत्र्रसलक्षणकहियें ॥ त्र्रथत्र्राविघातजलक्षणं ॥ चौपई ॥ उष्टिचीरीयेफटतेलहिये गां-ठोंयुक्तसकंडूकहिये त्र्यविघातजयहलक्षणजान त्र्यप्टभेदजौंकीनवषान ॥ इतिउोष्टरोगनिदानं ॥

## ॥ त्रथमुखरोगेडोष्टरोगचिकित्सा ॥

॥ दोहा ॥ मुखरोगजुत्रप्रष्ठप्रकारहै कहींचिकित्सातास जैसेवैद्यकप्रंथमोतैसंकीनप्रकाश चौपई उोष्टपाकहिरकतेंजाने रक्तिकासेतोसुखममाने जोकफहूंतैंपाकलखावे कफहरत्र्यौषधसोसुखपावे वातहुतेंयहरोगजुहोय घृततेलवातहरलावेसोय पित्तजडोष्टपाकपिहचाने शीतललेपनन्न्रीषधठाने रक्तिततेंप्रचट्योजान जलोकारकमोक्षपिरमान कफजडोष्टपाकमंद्यार इहविधिन्न्रीषधकीनउचार ॥ त्र्रथत्रीषध ॥
शुद्धमोमघृतसंगिमलाय ताहिगमंकरसेकिदिवाय डोष्ठरोगकाहोवेनाश निश्चेकरयहकीनप्रकाश
॥ त्र्रम्यच ॥ तैलघृतामें ज्ञमांसकेमाहीं चारस्नेहमोंमोमरलाहीं इनसोंसेकडोष्टपरदेवे वातजायरोगीसुखलेवे
विकुटालीजेसमदोइस्यार मधुरलायलेपेसुविचार ऋकितप्रतिपुनचाठैतास सकंडूडोष्टपाकहोएनाश
॥ स्नम्यच ॥ चौपई ॥ जीवनीकल्कतैलपयसंग पकायसमधुलेपेरुजभंग ॥ स्नम्यच ॥ मोमसरजरसरास्नाल्याय गैरिकगुडसंथाजुमिलाय समसमलेखततेलपकावे लेपेडोष्टपाकिमटजावे स्नवरियंगुत्रिफलान्न्नान

लोध्रलेहुसमचूरनठान मधुरलायकरलेपेतास मेदजडोष्टपाकहोइनाइ। । श्रन्यच ॥ केवलित्रफलामधुकेसंग लेपेकरैडोष्टरूजभंग ॥ श्रन्यच ॥ डोष्टपाकमोंजोवहुदाह घृतद्दातधीतमलेसुखताह ॥ श्रन्यच ॥ वणरूजकीजुचिकित्साजेती वुद्धिनुसारकरैनरतेती याहीतैंपुनिसोनहिकही वुद्धिमानलषलेवैयही इतिडोष्ट-पाकचिकित्सा

## ॥ त्रथदंतमूलरोगसंख्याकथनं ॥

शीताददंतपुष्पुटफुनिजान दंतवेष्टपुनशौषिरमान महाशौषिरपरदरपहिचानो उपकुशत्र्यरुवैदर्भसुजानो खलुवर्द्धनत्र्याथमांसजुलहिये दंतमूलयहदशविधकहिये दंतमूलकीनाडीजोय रुजपांचोतिसमाहीहोय

#### ॥ त्रथशीताद्रसणं॥

॥ चौपई ॥ दंतमूलतंरकप्रवाह हेतुविनानितप्रगटैताह दंतमांससोगल्योरहे वहुपाकैदुर्गिधिगहै रुष्ण-वर्णऋतिकोमलजान ऋरुक्केदिततुमताहिपछान यहशीतादन्याधजोगाई कफऋरुरकजगायसुनाई

### ॥ ऋथशीताददंतमूलचिकित्सा ॥

दंतमूलमैजिसरजहोय तार्तेरुधिरिनकासेसोय सर्षपसुंठीत्रिफलापाय इनकोलेकरकाथकराय मुखमेपा-यकरूलीकरे शीताददंतमूलरुजटेरे ॥ स्त्रन्यच ॥ घृतवातेलकुरूलीकरे रुजशिताद जुतातेंटरे-॥ स्त्रन्यच ॥ प्रियंगूत्रिफलामुत्थरपाय जलसोंपीसजुलेपलगाय शीताददंतमूलरुजनासं यंथकारमतकी-नप्रकास ॥ स्त्रन्यच ॥ उत्पलकमलजुत्रिफलापाय इनसमघृतसिद्धतैलकराय ताहूकीलेवेनसवार रुज-शीतादजाहुतेंटार

### ॥ ऋथदंतपुप्पुटलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ दोदिनतीनदंतकेमूल शोथरहैजुमहादुखशूल रक्तत्रवरकफहूर्तेजान इहरूजपुप्पुटकी-

## ॥ ऋथदंतपुष्पुटउपाय ॥

॥ चौपै ॥दंतमूलतेंरुधिरकढावे ज्ञिररेचकनसवारदिवावै पांचोलवनत्र्यवरजवक्षार काढाकरमखीरसंग्रहार करैकरूलिप्रीतवढाइ दंतपुष्पुटरोगकटजाइ त्र्रुरिष्धकरभोजनजोय पुष्पुटरोगनाज्ञातवहोय त्र्रुन्यच-स्वेतसर्पपवैतकेवीज वकुलवृक्षकेसिकडलीज इनसोकवलउष्णजलसंग मुखराखेपुष्पुटरुजभंग ॥ त्र्रथदंतवेष्टलक्षणम् ॥ चौपई ॥ पूयरककोचलैप्रवाह दंतहलैंहैंतवहीताह दंतवेष्टरुजजानीतास दुष्टर-क्तींहोतप्रकाञ्च

### ॥ त्रथदंतवेष्टउपाय ॥

लाध्यमुलठीवकमसुलोधर यहसमपीसमलैदांतनपर क्षीरीवृक्षनकोकरकाथ मधुमिसरीघृतमेलैसाथ करै-करूललीताकोसंग पुष्पुटरोगहोयातिसभंग दंतहलतइस्थिरतापावैं तासाचिकित्सात्रीसंगावैं ॥ त्रान्यच ॥ चौपै ॥ भंगमूत्थरात्र्रारुविकुटाय निवंपत्रविंडंगसमपाय पीससुक्ष्मगोमूत्रमिलावे वटिकावांधेखांहिसुिकवे गुटकामुखमोराषेजाय इस्थिरदंतजुकरहैसोय ॥ त्रान्यच ॥ प्रथमकरेदद्यमूलीकाथ घृतवातैलासिद्धतिस-साथ मुखभरराषोतिसकेसंग दंतस्थिरहोरहें त्र्राभंग त्रावरहुंवातरोगसभजाई याह्रीमोकछुसंसानाहि.

#### ॥ ऋथशोषिरलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ दंतमूलमोंसोजापरै पीडाहोइपुनलालांसरें ऋरुकंडूतिसरुजमोहोई शोषिरनामहि-जांनोसोई यहकफरकजरोगपछानो ज्योंनिदानमतभाषैमानो

#### ॥ अथशोषिरचिकित्सा ॥

लोधमुत्यरसौतिमिलाइ पीसमधूइसमौसमपाइ लेपकरेशोषिररुजजाय वंगद्योनमतिदयोवताय पाछे-दूधगरारेकरै शोषिररोगताहिक्षणहरै

### ॥ त्रथमहाशोषिरलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ दंतमूलकोत्र्रहेजोमास फटैंदंतसभहल्हेंजास दंतउोष्टत्र्रह्महार पीडावहुतक-रैसंचार रोगत्रिदोषजताकोजान महाशोषिरतिसनामपछान.

#### ॥ त्रथशोषिरउपाय ॥

महाज्ञोषिररुजजिसहींहोय ज्ञौषिरत्त्रींखधकरहैसोय ॥ श्रन्यच ॥ मघमधुघृतहिइकठाकीजै गुटिकाक-रमुखमाहिधरीजै ज्ञौषिररोगहोयतिसनास यंथकारमतकीनप्रकास

#### ॥ ऋथपरदरलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ दंत्मूलमांसफटजावै वारवारथूकेलहुन्त्रावै पित्तरक्तकफर्तेयहजान इहविधिभा-षैग्रंथनिदान.

### ॥ त्रथपरिदरचिकित्सा ॥

सुठीसर्पत्रिफलात्र्यान इनकोसमलेकाथप्रमान शीलगर्मकरराखेसोय करैकरूलीतासींजोय होवैपरदर-रुजकीहान भावप्रकाशमतकीनवखान रुजशीतादाचिकित्साकही परिदरमैतुमजानोसही.

### ॥ ऋथउपकुश्रालक्षणं ॥

॥ चौपईं ॥ दंतमांसपाकै अरुदाह दंतचाल अतिरक्तप्रवाह पीडा अल्पदुर्गधी आवे पित्ररक्तीं यह प्रगटावे

#### ॥ ऋथउपकुशउपाय ॥

उपकुरानामरोगजिसहोय रक्तपितहरत्र्योषदसोय ताकोसेवैहितचितलाय रोगजायसुखरोगीपाय ॥ त्र्रन्य ॥ उदंवरत्र्ररगोजिन्हापतर तिनकरउपकुराकरैइकतर पाछैपांचोलवणजुलीजे त्रिकुटामधुसंयुक्तकरीजे दंतमूलमैलेपजोय उपकुरारोगनासतवहोय

### ॥ ऋथवेद्रभं स्था ॥

॥ चौपई ॥ वहुचरपणकरदांतनमूल दंतहलैंसोथजुहोइशूल त्र्प्रविघातहुतैंउपजैन्याध प्रगटकरी-योंदंतउपाध.

## ॥ त्रथवेदर्भउपाय ॥

॥ चीपई ॥ जाहूकोवैदर्भाहरोग त्र्राधिमांसचिकित्साहैतिसजोग वैदर्भरोगशस्त्रकेसंग शोधनक-रातिसहोयनिसंग पाछेक्षारमलोइसमाहि वैदर्भरोगतवनासकराहिः

### ॥ त्र्रथखलिबर्द्दनलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ बातविकारहुतेपडदंत एकहिउपजैलहोवृतंत जन्मसमयबहुपीडाकरै जन्महोयरहै-शांतिधरै.

#### ॥ ऋथखिवर्धनचिकित्सा ॥

मांसनिकालहिदूरकरीजै सहितसंगयहच्नूरणलीजै वरचतेजवलपाठात्र्यान दोनोल्यारजुपिप्पलीठान इनकोपीसजुऊपरलावे खलिवर्द्धनंदुखमुखतेजावे ॥

#### ॥ ऋथऋधिमांसलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ पिछलेदंतजुमूलमझार शोथजुलालांचलैंश्रपार उपजैपीडावहुतिसमाहि रुजत्रपि-मांसजुनामकहाहिं यहरुजकफरुतहीतुमजान श्रैसेभाषैयंथनिदान ॥

### ॥ त्रथत्रधिमांसउपाय ॥

काहीलोधरमघांमगाय प्रियंगुमनछिलतेजवलपाय मधुमिलायसोमर्दनकीजै श्रथीमांसकीपीडाछीजै दंतमूलशीतादजुजाय यंथकारमतदियोवताय दुर्गधीकंडूहोवेनाश यहउपायतुमलिपयोतास

### ॥ त्रथदंतमूलसामान्यउपाय ॥

पत्रमालतीधतूरेत्रान त्र्राहकेडेत्र्यारीभखडाठान ताहिकाथसंतेलपकाय सोउतैलमुखमाहिधराय दंतमू-लस्जरकहैनास यंथकारमतकीनप्रकास ॥ त्र्यन्य ॥ मजीठसुलोध्रखदिरमुलठी सभसमतैलकरोजुइकठी मंदत्र्यगनसीताहिपकावै तेलरहैमुखवीचरखावे दंतमूलरुजदूरकराय त्र्रपनेमनयहनिश्रयल्याय ॥ त्र्य-न्यच ॥ पटोलनिवकेकाथिहसंग धोवैंदंतपीडहोइभंग ॥ त्र्यन्यच ॥ पीसमघांमधुघृतजुमिलाय मुखभ-रदंतमूलरुजजाय ॥

# ॥ त्रथदंतमूलनाडपक्वजलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ दंतमूलमेवणपडजाय पूजरकतिसतैप्रगटाय दंतनथूरसभीजनन्त्राखे नाडीवणतिसयंथ-जुभाखे सोवणनाडीपांचप्रकार वातपित्तकफरकविचार स्रवरित्रदोषजतिसकोजानो वणरुजमोतिस-भेदपछानो ।

## ॥ त्रथदंतमूलचिकित्सा ॥

॥ चौपई ॥ नाडीवणहिचिकित्साजेऊ दंतमूलमेजानेतेऊ स्त्रवरचिकित्सानाहिवखानी प्रंथविदि-काभयन्त्रातिमानी इतिदंतमूलरोगचिकित्सा॥

#### ॥ त्रथदंतरोगनिदान ॥

॥ चौपई ॥ दंतरोगहैत्र्याठप्रकार तिन्हन्त्राठोंकाकरों उचार दालनन्त्रहरूमदंतभनीजै भंजनदंतहर्ष-सुनलीजै दंतशरकरापंचमजान कपोलश्यावकरालजुमान ॥

#### ॥ ऋथद्छिनलक्षणम् ॥

॥ चौपई ॥ दंतदलितजासकेरहे वहुदालननामतासकोकहै पीडातीवरहैनिततास ऐसास्ज्ञजिस-दांतप्रकाश वातहुतेयहरोगपछानो यहमतशुश्रुतकातुममानो ॥

### ॥ ऋथदालिनाचिकित्सा ॥

॥ चौपई ॥ मंजीठतेजवलपाठामुस्थर पिपलामूलकुठपुनलोधर कौडजुमालकगुणिश्रान दालहलदसमचूरणठान दांतोंऊपरघरषणकरे रुजदंतरकसहकंडूटरै त्रिफलालेकरकीजैकाथ गंडूपकरावेतांकैसाथ दालिनदंतिहरोगनसावै रक्तसकंडूदंतिमिटावै ॥ श्रम्यच ॥ शीताददंतकाजानोनास यंथकारमतकीनप्रकाश ॥

### ॥ ऋथक्मदंतलक्षणम् ॥

॥ चौपई ॥ जाकेदांतोंकमपडजावै छिद्रश्याममधदंतल्यावै शोधदाहतिसमाहीजानो वातसमा-नजुपीडामानो हेतुविनाजिसपीडाहोई वातहुतैतुमजानोसोई पीडावाततहांवहुकौँ दंतहर्छैश्ववहैंदुख-धौँ लोकसमस्तघुणांदात्र्यापें रूमीदंतरुजयाविधभाषें

#### ॥ ऋथक्रमदंतउपाय ॥

चौपई ॥ दंतमाहिकमदुखलपपे गुडकरपूरणदंतसोकरे लोहशलाकाश्राभितपाय शलाकासायजुदाघदिवाय पुनहिवातहरश्रीपधसंग घृतपकायधरेरूजमंग ॥ श्रम्हच ॥ हिंगुतपाकरदांतींधरे मार्तभीक्रमपीडाटरें ॥ श्रम्यच ॥ गोरखमुंडीभखडेसाथ कंड्यारीएरणकरसमकाथ करेकरूलीताकेसंग
दंतरोगसभहोवेभंग कमदांतींकीपीडाजावे तासचिकित्सायोंलपपावे ॥ श्रम्यच ॥ विजोरामूलवावचीमूल यहदोऊपीसोसमतूल वटीवनायदांतमोंधरे देवैऊर्द्धदांतदृढकरे वणश्ररुकमपीडाहोइनाश निभयकीजैमनमोंतास । नीलनीवाकटुतूबीमूल काकजंघश्रथवालेमूल मुखराखेरूमीहोयविनास ग्रेथकारमतकीनप्रकाश ॥ श्रम्यच ॥ श्रकंदुग्धयोहरपयन्त्रान पूरेंदंतहोयरुमहान.

### ॥ त्रथभंजनकलक्षणंम् ॥

॥ चौपै ॥ दंतभन्नमुखटेढाहोय पीडवातकफतैंलषसोय सोईलक्षण<mark>याहिपछाने भंजननामहितास-</mark> वखाने ॥

#### ॥ ऋथभंजनकउपाय ॥

भ चौपइ भंजनदंतरोगजिसहोय वातहरनश्रौखदकरसोय खदिरक्षीरवृक्षकोमूल तिनकाकाथकरे-समतूल ताहिकाथसाँतैलपकावै पीवैभग्नदंतमिटजावै.

#### ॥ ऋथदंतहर्षलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ शीतलरीक्ष्यत्रमलजोवस्त अरुपरकर्षजुवातप्रसस्त इन्हकोदंतरपर्शनासहैं दंतहर्षरूज-ताकोकहैं वातपित्तकररोगजुजान निदानश्रंथमतकीनप्रमान,

### ॥ ऋथदंतहर्षडपाय ॥

॥ चौपई ॥ उच्चउष्णवृतकोकरपान होवैदंतहर्षकीहान ॥ श्रम्यउपाय ॥ वातहरनकरश्रीषदकाथ गंडूपकरावताकेसाथ रोगदंतहर्षामेटजावै श्रेसेवैद्यकंप्रथवतावै.

#### श्रीरणवीरप्रकापा.

### ॥त्रथदंतशरकरालक्षणम् ॥

॥ चौपई ॥ जिसकेदांतौऊपरदात मैलशुकावैकफत्र्यरुवात दंतसपर्शजुखहुराहोई वातशर्कराजा-नोसोई,

### ॥ ऋथदंतशर्कराउपाय ॥

॥ चौपई ॥ दंतोमेरुजदारकराहोय दास्त्रहिसंगउषाडेसोय पाछेलाध्याचूर्णमगाय मधुसोंमलेजुदा-रकराजाय'

### ॥ ऋथकपालकलक्षणम् ॥

॥ चौपई ॥ वहजुशरकराकहीसुनाई सूकेफूटेकपालकीन्याई ताकोरोगकपालकजानो मतनिदान-कोमनत्र्यनुमानो दंतविनाशकजानोतास करीचिकित्साताहिप्रकाश,

## ॥ दंतविद्रधिलक्षणं ॥

॥ चौपई ॥ दंतमांसमलरक्तजुहोत इनकरबाह्यान्यंतरशोथ पूयरक्तिसत्तेत्रगटाहि दंतविद्रधीक-हियेताहि ॥ उपाय ॥ शलाकाकरितसदग्धसुकरै फुनन्त्रीषधयहतामोधरै मुलठबिदारीभषडेल्याय मुत्थस्दसगुणदुग्धपकाय तैलताहिसोसिद्धजुकरै नस्यदेयहनुविद्रधीहरै,

### ॥ हनुमोक्षनिदानलक्षणं ॥

॥ चौपै ॥ जिनकारणकरकोपैवात तिनकोसेवैनरत्र्यतिक्षात तातैदाढदंतपरजोइ कोपकरैरुजप्र गटैसोई दंतदाढकछुहलतेरहै टेडेडिंगैपीडसुगहै त्र्यादेतलक्षणतामोजान हनूमोक्षतिसनामपछान-

### ॥ त्रथहनुमोक्षदंतचिकित्सा ॥

॥ चौपई ॥ शलाकाकरतिसदगधकराय पुनदंतीत्र्यरुइंद्रयवल्याय हलदीकाहीवायविदंग थोहरदू-धमिलायनिसंग दंतिष्ठद्रतिसतैकरपूर हनूमोक्षरुजहोवैदूर त्र्यदितरुजिहिचिकित्साजोई हनूमोक्षकी जानोसोई.

#### ॥ त्रथकपालकलक्षणउपाय ॥

॥ चौपई ॥ कपालकरुजजिसदांतोजान कष्टसाध्यतुमताहिपछान मधुसोंलाक्षाचूरणखावे कपालक-देतरोगतिसजावे दंतहर्षकीकियाजुजेती कपालकमींसभजानोतेती

### ॥ त्रथश्यावदंतलक्षणं ॥

॥ चौपै ॥ रक्तपित्तयुतदंतकहीजैं इयामदंतसोदग्धलहीजैं इयावदंतसोरोगकहावै श्रेसेंग्रंथनि-दानवतावै.

## ॥ ऋथइयावदंतउपाय ॥

॥ चौपई ॥ मजीठलोधपुनपाठात्र्यान कुढपापडातामोठान दालहलदश्ररुहलदीलेय श्रवरतेज-वलतामोदेय जहसमचूरणपीसवनाय दंतमलैरुजरकमिठाय.

#### ॥ त्रयकराललक्षनम्

॥ चौपई ॥ वातजुदंतोंइस्थिरहोय दंतकुरूपकरेहैसोय विकटभ्यानकदंतलषांवें करालदंतरुजता-कागांवें शनैशनैसोदंतविनासे रुजन्त्रिसातिसयंथप्रकासे.

#### ॥ त्रथकरालउपाय ॥

॥ चौपई ॥ करालदंतरुजाजिसकोहाय वातहरनन्त्रोखदाहितसीय त्र्यवरचिकित्सानाहीदेखि यथ-माहिसोहमेनहिलेखि.

### ॥ त्रथपडदंतरोगलक्षणचिकित्सा ॥

दंतोंमोंपडदंतजनावे शस्त्रक्यासीतिहउषडावै परऊद्धंदंतउषाँडेनाहि तातेंबहुतरोगप्रगटांहि दंतउ-षाडनचाहेजोय भग्नस्थावउषाडेसोय शेषरहैबहुदुखउपजावे वंगसेनमतस्त्रेसेंगावै पुनलोधषदर-मंजीठमलठ यहममचूरणकरैइकठ इनसेतैलपकायधरावे दंतउषाडमुखतैलभरावे इतिपडदंताचि कित्सा.

### ॥ ऋधदंतरोगसामान्यचिकित्सा ॥

॥ चौपई ॥ जोतरुणहोयमुखदेषविकार रक्तमोक्षताकांहितकार ऋरिशररेचनञ्ररुनसवार ऋतिस्तिन्यभोजनिहितकार ऋरिशरकारे चनकरवाव पीडादंतजायसुखपाव ॥ उपाय ॥ हिंगुकायफलकाही-ठान सर्ज्ञीकुठिहमरचसमान सूक्ष्मपीसैमर्दनकर दंतपीडनाशलपरे ॥ ऋथनसवार ॥ चौपई ॥ लोध-वक्षमसारिवामुलठ चंदनऋगरसमकरोइकठ यथायोग्यघृततािहिमिलाव घृतसंदशगुणदुग्धरलाव इन्ह-सभकेसंगघृतजुपकाय लेनसवारदंतदुखजाय ॥ ऋथमर्दन ॥ चौपई ॥ त्रिकुठासंधासमपीसाव मधु-रलायसोदंतमलाव मुखजलचलेपीडहोइनाश सुखउपजैमनहोयहुलास ॥ ऋन्यउपाय ॥ चौपई ॥ लोधकनेरवकुलफल्ञान वङ्घीवज्ञवंवूरपछान ऋमलतासहयकरणीलीजै ऋवरमुख्धरांतासंगदीजै यह-समलेकरकीजैकाथ घृतवातैलपकावसाथ तािहतैलमुखराखेजोय दंतरोगसभनाससोय ॥ ऋथह्नद्रादितेल ॥ चौपई ॥ संधाखेरसारकुठधानयां मिरचसुंठपुनतामोरिलयां मर्दनकरेदंतमोजोइ रुधिरविकारवंदसबहोइ ॥ ऋन्यच ॥ पिप्पलीसिधाजीराजान हरडमोचरसकरोमिलान शूक्षपीसेदंतोमले दंतपीड ताहीतेंटले ॥ ऋन्यच ॥ पांचलूनऋरथीथानीला सुंठमिरचिप्पलसमतूला ऋवरपिप्पलामूलजुकािह माजूफलविडंगसमल्याह इनेशिसमरदनकरदांत सर्वरीगमुखतेहिनसात ॥ ऋन्यच ॥ कुछसुंठपुनहरडां-ऋगलविडंगसमल्याह इनेशिसमरदनकरदांत सर्वरीगमुखतेहिनसात ॥ ऋन्यच ॥ कुछसुंठपुनहरडां-ऋगलविडंगसमल्यानिटान पंचटंकितिसमानधरीजे पीसमलैद्दांतनदुखिंगीजे.

#### ॥ त्रथखंडेदंतकाउपाय ॥

सांभरळूणकचूरमिलाय श्रक्यकरापुनसुंठजुपाय सभीपीसदंतीपरमलै दंतषटाईतातैटलै ॥ श्रथहृद्रादितैलं ॥ चौपई ॥ दोनोरजनीमघसुरदार संधाचित्राद्राध्याडार विल्वविडंगवलालेधार सांवरसींचलक-रांउचार रेहिषपत्रमंजीठमुलठी वैंतमूलकरलेहुइकठी पद्महिकाष्टचंदनउद्गीर इन्हसमपावोतैलसु-धीर दुगुणदुग्धपुनपायपकावे लेनसवारजुमुखभरवावे उपजिव्हागंडमालानाद्री मांसपाकमुखरोगविनादी कफजसब्रपातिहाररोग लेनसवारजुहीतवियोग श्रवुंदगलश्रहहोवेदूर विदारकाहणूकंपहोएचूर दंतचा-

लमीटजावैतास हृद्रादातेलगुणिकयाप्रकाश श्रयलाक्यादातेल ॥ चौप ॥ लाक्ष्यारसजुदुग्धश्रकतेल प्रस्थ-प्रस्थसमकीजेमेल पुनपलपलयहश्रीषधपाव मंजीठकायफललोधिमलावे चंदनउत्पलपद्ममुलठ पद्म-केसरसमकरोइकठ जलद्रोणपायइनकाथजुकांजे पादशेषरिद्धाणसुलीजे तेलपकायसुमुखमांभरे श्रव्ता-सांगदूषनकरे दंतमोक्षश्रव्दंतचलनजो दंतदलतरुजश्रविद्देसो कापालकदंतजुरोगिमिटाय सीताददं-तमूलरुजजाय मुखदुर्गधिवरसतानाश लाक्ष्यादितेलगुणकीनप्रकाश ॥ श्रथपदरविका ॥ चौपई ॥ प्रद्रत्युलाजलद्रोणपकावे पादशेपरिहताहिछनावे कंकोलसुपारीजातिकपूर यहसमपीसिहतामांपूर मंदन्ध-ग्रिसोताहिपकाय गुटीवाधकरमुखिहधराय दंतडोष्टगलिज्हारोग तालुरोगनासंश्रसयोग इतिदंतरो-गचिकित्सा.

### ॥ ऋथजिव्हारोगसंख्यानिरूपणं॥

॥ चौपई ॥ जि॰हारोगहिपांचप्रकार वातजपैतिजकफजविचार पुनश्रलासउपजि॰हकहावै पांच-भेदयोंप्रगटजनावै ॥ ऋथवातजजिव्हारोगलक्षणम् ॥ जिव्हाफूटिसुप्तारहै कांटेउपजैंवातजलहै शाक-वृक्षकेपत्तरन्याई जिल्हारूपपछानोजाई ॥ श्रथपैतिजलक्षणम् ॥ जिल्हापीतवरणहोइजावै कांटेश्ररू-णसदाहरूपावै ॥ त्र्रथकफजलक्षणं ॥ जिन्हाभारीहोइदरसावै सिंवलकांटेइवप्रघटावै ऐसेलक्षणाजिन्हा-जाने। कफजरोगतिसमाहिपछानो ॥ श्रथश्रलासलक्षणं ॥ चौपई ॥ जिन्हातलैशोथश्रतिहोय जिन्हा-मूलपकैहैजोय स्तंभितजिव्हातिसहोइरहै रक्तजकफजरोगयहत्र्प्रहै ॥ त्र्रथउपजिव्हलक्षणम् ॥ चौपई ॥ जि॰हात्रप्रशोधजोपरै लालांचलैंधीरनहिधरैं उपजैजि॰हाकंडूहोय उपजि॰हरोगतुमजानोसोय रक्ज-कफजरोगयहजानों पांचभेदइहभांतपछानो ॥ इतिजिव्हारोगतिदानं ॥ त्र्रथमुखरोगेजिव्हारोगचिकि-त्सानिरूपणं ॥ चौपईं ॥ होइविकारजोजिन्हाजास रक्तमोक्षहैश्रेष्टजुतास ॥ श्रन्यच ॥ गिलोयमघांकू-ठिनविहित्रान पीसयासकरजि॰हाठान यहभीश्रेष्टाचिकित्साजांनो त्रवरचिकित्सासुनोवषानों चौपै त्रिकु-टापाठाकौडपटोल सेंघाभागीलेसमतोल मधुमिलायकरजिव्हालावे जिव्हारोगनासहोजावे मधुतैलिम-लाइनवस्तूसंग कवलकरैजिन्हारुजभंग ॥ त्र्यन्य ॥ विडंगमघांजुरसोंतमिलावै जिन्हाधोवैरोगनसावै ॥ त्र्यन्य ॥ मघहिमधूजोजि॰हामिछये जि॰हासींजलतासींचिछये तार्तेरोगहोयितसनादा निश्चयकीजैम-नर्मोतास ॥ त्र्रथउपजिव्हारोगउपाय ॥ कंडचारीनिवपटोलविचार त्र्र्ररुडारोतामॉयवध्यार इसकाथहि-संगजुभोजनकरै उपजिव्हरोगपुनजासोटरै ॥ श्रन्यच ॥ ध्यारमळैजळतासनिकासै उपजिव्हारूज-तातैंनारौ ॥ श्रन्यच ॥ मरिचसुहागाहिंगुमिलाय सिंधूरकायफलताहिसुपाय श्राद्रकरससोंजिन्हामले जिव्हावणहीतातैठलै ॥ त्र्रन्यच ॥ शिररेचनत्र्ररुधूमरपान उपजिव्हारुजमींश्रेष्टपछान ॥ त्र्रन्यच ॥ त्रिकुटाहरङचित्रायवध्यर यहसमपीसलेहुउरधार जिव्हाऊपरघरषणकरै रुजउपजिव्हाकोंयहहरै इन्ह-संगतैलपकायमलीजै उपजि॰हारुजतातेंछीजैं॥ ऋन्यच॥ वांसामालतीकीजैकाथ गृहधूमलवणमधुमे-लोसाथ यहजिव्हापरघरषणकरिये रुजउपजिव्हातातैहरिये ॥ श्रम्यच ॥ वातडोष्टजोचिकित्साकही वातकंटकमोजानोसही पितजजिन्हारुजजिसहोई उोष्टहिरकनिकालेसोई पार्छेमधुरलेपतिसमाही गंडू-षमधुरहेयोग्यसुताही कफकरकंटेजिव्हाहोय रुधिरनिकासेतासींजींय पिष्पल्यादिगणमधुसंयुक्त जिव्हा-मलेतिसमाहीत्रसस्त ॥ त्र्रान्यच ॥ कंडचारीरससोंकौडजोघोटै गुटिकाकरमुखमाहिसोरोपै जिन्हाकं-टकहोवैनास प्रथकारमतकीनप्रकास ॥ इतिजिव्हारोगचिकिरसासमाप्तम् ॥